

Kean.
Written by
Sri Krismand Just



COLD CAR SALES COMMENTS

they are it is they bear for the a ! !

सर्वेत्रयम देव-पुरस्कार-विजेका श्रीदुलांग्लाल ( सुधा-संपादक )



## उत्तम देवस्यास

| चीर-मणि        | 1113, 911)          | विजय               | k11), 19         |
|----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| गिरिवासा       | 19. 3               | कंट्रोब            |                  |
| निःसहाय हिंतू  |                     | પુરવસિઝ<br>પુરવસિઝ | યુ               |
| श्रासहस्या     | 11), 11)<br>11, 11) | -                  | \$17, 8J         |
|                | 11), 3              | हृदय की परस        | 111, 31          |
| चलती पिटारी    | 3)                  | रंगसूमि (दोनो भ    | ाग) ७), हा।      |
| समुराव         | , ગાંગ, રા          | গালকা              | મામુ, સમુ        |
| क्रमें-फ्रब    | ٠ (لا٠              | कु ढली-चक          | 1111), 211]      |
| विचित्र योगी   | 19. 3               | कोतवाल की करा      | मात १॥ श         |
| पवित्र पावी    | الله الله           | संगम               | ₹11], ₹1]        |
| गोरी           | 19, 29              | बहता हुआ फूल       |                  |
| भाग्य          | 111, 7              | हृदय की प्यास      | રાષ્ટ્ર, શુ      |
| अध्यस          | ۹), ۱۱۱۱            | पतन                | યું, સાયું       |
| ज़वास का ब्याह |                     | जब सूर्योदय होगा   |                  |
| केंदी          | 19. 7               |                    | رو درود          |
|                | 3), 1111)           | <b>क्रमेर</b> ्    | 111, 71          |
| ज्निया         | 1111, 211)          | संसार-रहस्य        | 1111), 211)      |
| प्रस्थागत      | ١١٧, ١١١            | विजया              | <b>3), 3111)</b> |
| प्रश्न         | 1119, 📆 🖫           | नागरण              | 1), 111y         |
| मदाशी          | રો, સાા             | त्रवता             | 19, 3            |
| लगन            | 19, 3)              | मा                 | राण, राण         |
| विकास          | ا (۱۱)              | कर्म-मार्ग         | રા, સામ          |
| **             | ر بر                |                    | الوساء وقر       |

हिंदुस्थान-भर की हिंदी-पुस्तकें मिलने का पता— गंगा-ग्रंथागार, ३६, लाट्रश रोड, लखनऊ

# केन

### [ ऐतिहासिक उपन्यास ]

लेखक श्रीकृष्णानंद् गुप्त

--:0:---

भित्तने का पता— गंगा-प्रंथागार ३६, लाद्श रोड लखनऊ

हितीयावृत्ति

स्रिक्टि २) सं० २००५ वि०

सादी भा

#### प्रकाश बीदुस्तरेसास बाध्यस गंगा-पुरतकमाला-कार्योत्तय सायनऊ

#### अन्य प्राप्ति-स्थान-

- १. दिश्वी-ग्रंथागार, चर्तेवार्जी, दिश्वी
- २. प्रयाग-प्रथागार, १, जोस्टनगंज, प्रवास
- थे. काशी-अंथागार, सच्छोदरी-पार्क, काशी
- थ. राड्रीय प्रकाशन-मंखल, मझुत्रा-टोबी, पटना
- ४. साहित्य-रत-अंदाद, सिविल चाहंस, धागरा
- ६. हिंदी-भवन, अस्पताल-रोब, जाहीर
- एन्० एस्० भटनागर ऐंड बादर्स, सदयपुर
- द. दचिग्र-भारत-हिंदी-प्रचार-सभा, खागरायनगर, मदराख

षोट—हमारी सब पुस्तकें इनके श्रालावा हिंदुस्थान-भर के सब बुक्केलरों के यहाँ भिलाती हैं। जिन बुक्केलरों के यहाँ न भिलें, उनका नाम-पता हमें लिखें। हम उनके यहाँ भी भिलाने का प्रबंध करेंगे। हिंदी-सेवा में हमारा हाथ बँटाइप्र के

> मुहफ बीदुबारेकाक चन्यच गंगा-फाइनचार्ट-प्रेब जिखनऊ

## नंधु सुधी'द्र वर्मा को

### बार्य साई

मेरे कुछ अद्धेय और रूपालु मित्रों ने मेरी इस कृति की प्रेस में जाने के पूर्व पढ़ने का कष्ट उठाया है तथा यत्र-तत्र ध्रमेक उपयोगी परामर्श देने की कृपा की है, एतदर्थ लेखक उनके निकट श्राणी है।

दीपमाबिका, १६८६ } चिरगाँव, काँसी }

कृष्णानंद गुस

# EDGT

8

श्राज से त्राठ सौ वर्ष पहले की बात है। कर्ण्वतीश्र के दाहने तट पर देवलपुर - नामक एक गाँव वसा हुआ था। यह गाँव कालिजर से सोलह मील दूर पश्चिम की श्रोर था। गाँव के निकट से महोबे के लिये राजपथ जाता था। कालिजराधिपति महाराज गंड जब कभी विदेश-यात्रा, तीर्थ-यात्रा अथवा पुद्ध-यात्रा के लिये बाहर निकलते, तब बहुधा कर्ण्वती के उस पार मैदान में डेरा हालते थे। स्वर्गीय महाराज धंग ने यहाँ कर्णवती पर एक विशाल बाँध बनवाया था, साथ ही नदी के उस पार एक शिवालय श्रीर धर्मशाला गी। तब से देवलपुर कालिजर-राज्य का एक मुख्य जनपद हो गया था।

एक दिन इस गाँव के दो युवक प्रातःकाल कर्णवती में स्नान कर रहे थे। एक किनारे पर चैठा हुआ अपना उत्तरीय थे। रहा था और दूसरा कमर तक जल में खड़ा हुआ अपने साथी से बातें कर रहा था। वहं कह रहा था—"यह तो मा का अन्याय है। में उनसे कह जुला हूँ कि अभी विवाह नहीं करूँगा। फिर बह स्वर्थ में दु:खी होती हैं।"

घाट पर बैठा हुआ अनक वोला—"विनाह क्यों नहीं करोगे ? उन्होंने जो लड़की हुदी हैं, क्या नह तुम्हें परांद नहीं आई ?"

''यहो समक लो ।''

युवक ने ग्रुसकिसकर कहा—''तुम चित्रकृट गए थे प्र'' ''हाँ।''

''वह लड़की भी अच्छी नहीं हैं ?''

"अञ्जी नहीं, तो क्या यह भेरा दोष है ?"

''फिर स्वयं क्यों नहीं खोज लेते ?''

''यावस्वकता होगी, तो दढ़ ही लगा।"

युवक ने दाहनी श्रोर गर्दन माड़कर तट पर हक्-पात किया। वहाँ श्रमी-सभी एक गालिका बाट से नीचे उतरकर नदी की सैकत भूमि गार कर रही थी। कदाचित् युवक का प्यान उसी श्रोर आकृष्ट हुआ था। किनारे पर बैठे हुए युवक ने पूछा—

"क्या है शीरज ?"

उसका नाम धीरज था। उसने जल्दी से मुँह फेरकर कहा--''कुछ नहीं।''

परंतु तुसरे युगक को इससे संतोष नहीं हुआ। उसने दृष्टि पेरकर बालिका को देखा। यह उन दोनो से अधिक दूर नहीं थी। युगक ने अपने होडों की युसकिराहट लिपाकर कहा—

''तुमन सुना है, धीरज ?''

16年祖1 3,3

''जमुना का जिस चित्रय युवक से संबंध होनेवाला था, उसकी मृत्यु हो गई।''

''बन्द्रा ! सब हो गई ?"

''पाँच-छ दिन हुए।''

1. Live 31;

''कुछ नहीं। लखनज् थव किसी दूसरे चित्रय-पात्र की हुँहैगा।''--वह खिल्खिलाकर हँस पड़ा।

धीरज उसकी हैंनी का आश्रय समक भया। उमने कहा—''तम बड़े दुध हो हरिदान! यदि कोई व्यक्ति ध्यमी कत्या को अपने से ऊँचे कुल में देना चाहना है, तो इसमें हमने की कीन-सी यात है।''

"है इसों नहीं। अहीरों और कुर्षियों में क्या लड़कों की कमी है!" "यह तो उसकी इच्छा है। पिता शक्ति-भर अपनी कन्या को उच कुल में ही देता है।"

"अन्जी इन्जा है। जमुना क्या छोटी है। चौदह वर्ष की हो गई है। यदि लखनज् मुमसे पूछे, तो मैं उसे यही उपदेश दूँगा कि वह आज ही जमुना को किसी कुर्मी-कुल-भूषण के हाथ में सौंपकर काशीवास करने चला जाय।"

''तिनिक उस कुर्मी-कुल-भूषण का नाम सुन्ँ।" ''धीरजसिंह, है न ठीक।"—कहकर वह खूब हँसा। ''वाह! वह चूदा सौ जन्म में भी ऐसा न करेगा।"

इस पर दोनो ही खिलखिलाकर हँस पड़े। पर धीरज तुरंत यह अनुभव करके कि उसने अपने मित्र हरिदास से ऐसी बात कह दी है, जो उसे कहनी न चाहिए थी, मन-ही-मन लिज्जित होकर चुप हो गया।

हरिदास उत्तरीय घो चुका था। उसने कहा— "तुम घर जात्रोंगे ?"

"हों।"

"मुके मध्कपुर जाना है। सोच रहा हूँ, यहीं से चला जाऊँ।"

मधूकपुर यहाँ से दो मील दिचाम की छोर एक छोटा गाँव था। वहाँ हरिदास की बहन थी। धीरज ने कहा—"चले जाश्रो। मैं घर में कह

हरिदास स्नान करके चला गया। धीरज सीढ़ियाँ तय करके ऊपर पहुँचा। नदी-तट पर बैठी हुई बालिका ने एक बार कंधे पर से काँककर पीछे देखा; पर यह लच्य करके कि युवक ने उसे देख लिया है, बह तुरंत मस्तक नत करके कलती माँजने लगी।

स्य चितिज से बहुत ऊपर चढ़ आया था। कलसी मांजकर और मुँह घोकर बालिका अपने छोटे भतीजे के लिये तट पर के गीन और श्वेत प्रस्तर-खंड बीना बैठ गई। इसी समय एक अश्वारोही सैनिक अपने अश्व को पानी पिलाने के उद्देश्य से राजपथ से नीचे उत्तरकर नदी के किनारे-किनारे चलने लगा। धीरज उसे देखकर सीढ़ी पर ही ठिठक गया था। सैनिक घोड़े को लेकर नदी में उतरा। धीरज आगे बढ़कर यहाँ खड़ा हो गया, जहाँ से वह उतरा था, और एक-टक होकर उसे घूरने लगा।

सै निक ने घोड़े को पानी पिलाया। तदुपरांत वह अपने से थोड़ी दूर पर बैठी बालिका के निकट पहुँच-कर बोला—"तुम इसी गाँव में रहती हो ?"

बालिका ने मस्तक ऊपर उठाकर कहा-"हाँ।"

''रोहिन ठाकर की जानती हो ?"

''क्यों नहीं। वह तो मेरे घर के शामने ही रहते हैं।"

"अभी घर पर होंगे ?"

"कदाचित् ही हों। कल सिद्धपुर गए थे। अभी तक तो लीटे नहीं।"

"वह भेरे सामा होते हैं। या जायँ, तब कह देना कि तुम्हारा भांजा धनंजय कान्यकृष्ठ गया है। लौटते समय मिलेगा।"

गालेका बोली-''श्राप चलिए न। मंध्या तक श्राही जायेंग।''

"नहीं । मुक्ते आवश्यक कार्य है ।"

सैनिक ने घोड़े को मोड़ा, और उस पर सवार होने के पहले वह बालिका के सलोने मुख-मंडल को घूरकर देखता गया ! वह नदी की सैकत भूमि को पार करके ऊपर पहुँचा। वहाँ धीरज खड़ा था। उसने अपना लिर उठाकर पूछा—"तुम कहाँ आए थे?"

सैनिक को यह प्रश्न बड़ा श्रपमानजनक जान पड़ा। उसने कहा—"तुम्हें प्रयोजन ? सैनिक हूँ। जिधर जी चाहा, निकल पड़े।"

वह चला गया । धीरज कुछ देर तक उसे युरता

रहा। फिर मन-ही-मन हसकर बोला—''बाह! कहता है 'सैनिक हूँ।' जैसे कोई असाधारण वस्तु हो।'' वह घूमता हुआ गाँव की और चला गया। बालिका ने इस समय अंचल-भर पत्थर बीनकर रख लिए थे। उसने जल से भरी हुई कलसी उठाई, और घर का मार्ग लिया।

वह देवलपुर के लखनज् अहीर की पुत्री जम्रना थी।

देवलपुर में अधिकतर अहीरों और कुर्मियों का नास था । उनमें लखनजु ऋहीर का घर ही सबसे अधिक संपद्म और प्रतिष्ठित माना जाता था। अपने पिता के जमाने में वह कालिंजर में रहता था। इस कारण गाँव में रहते हुए भी उसमें नागरिकता का माव था। उसकी दो संतानें थीं। ज्येष्ठ पुत्र कुंजन घर का काम-काज सँमालता था। प्रत्री जयना स्वभी स्विताहित थी। वह जब दो वर्ष की थी, तभी उसकी माता का देहांत हो गया था। मातृहीना वालिका पर पिता के लाइ-प्यार की मीगा नहीं थी। श्रकेली बहन पर माई का जो स्नेह होता है, वह भी उसे प्राप्त था। कर्णवती के उस पार जो शिवालय था, वहाँ एक बाह्यण पंडिन रहते थे। लखनजू ने उनके द्वारा अपनी पुत्री को देवनागरी श्रीर संस्कृत की शिचा दी थी। कुंजन भी कमी-कमी विनोद-नश अपनी बहन को बर्छा और तलवार चलाना सिखाने बैठ जाता था।

लखनज् को अपनी इस कन्या के रूप और गुण पर इतना विश्वास था कि वह उसका विवाह किसी स्रहीर

या कुमी के यहाँ न करके चत्रिय के यहाँ करना चाहता था। इस संबंध में उसने गाँव के उन अहीरों की परवा नहीं की, जो इस प्रकार के संबंधों के पच में नहीं थे। तीन साल की दौड़-धूर्य के बाद उसे अजयगढ़ में एक चित्रेय वर मिल गया। लड़का भन्ने घर का था। कन्या के इत्प और गुगा की कथा पर ग्रुग्ध होकर उसने उसके अहीर होने का खयाल नहीं किया था। बातचीत पक्की हो गई थी। पर अभी पाँच छ दिन हुए, समाचार आया कि लड़के की किसी रोग से अचानक मृत्यु हो गई है। लखनजू की बड़ा दुःख हुआ। उतने इसे लड़की का अभाग्य ही समका ; क्योंकि उन दिनों कोई भी यशस्त्री चत्रिय यहन ही में अहीर की कन्या को ग्रहण करने के लिये तैयार नहीं होता था। कुंजन ने पिता से कहा-- "दाऊ, थाहीर के भी तो बहुत-से अच्छे लड़के मिल जायँगे। जमुना बड़ी हो गई है।"

लखनजू बोला—''जहाँ तक ऊँचा कुल मिल जाय, अच्छा है। जमुना कुछ ऐसी तो है नहीं कि उसे ठेलने की जरूरत पड़े, और फिर एक हिसान से उसका विवाह चत्रिय के घर में ही होना चाहिए; क्योंकि तुम्हारी मा चित्रय-घर की थीं।" परंतु उस दिन धीरज नाम के उस युनक ने कर्यानती में स्नान करते समय अपने साथी हरिदास से जोर देकर यह बात क्यों कही थी कि इस जन्म में तो लखनज् उसके साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करेगा, इसका एक हतिहास था।

धीरज कर्मी था। इसका यह मतलब नहीं कि उन दिनों अहीर क्रियों की अपनी लड़की नहीं देते थे। मगर बात यह थी कि एक समय धीरज के पिता सुजान की देवलपुर में वैमी ही धाक थी, जैसी लखनजू की। सुजान अपनी तत्परता और कर्तव्य-परायणता से कालिजराधिपति की सेना में एक उच पदाधिकारी बन गया था। यहाँ तक कि गाँव में भी श्राना से सुजानसिंह हो गया। यह बात लखनजू की विलक्कल अर्च्छ। नहीं लगी । वह सुजान से ईर्ध्या करने लगा । वह चित्रेय नहीं था ; पर मान-मर्यादा और सामाजिक प्रतिष्ठा में अपने की गाँन के अहीरों से कुछ वड़ा और कृषियों की अपने से कुछ छोटा सममता था। उसने सोगों की सुजानितंह के खिलाफ करना चादा। परंतु उसे सफलता नहीं मिली। इस कारण उसका विद्रेष जीर भी विवस हो गया।

इसके बाद ही एक घटना और घटी। सुजानसिंह

की मृत्यु के बाद उसकी विषवा पती और एकमात्र प्रत्र धीरत का राज्य की ओर से सी निवर्तन अभि, दस मैंसे ओर बीस महुए के चूच प्रदान करने की याजा हुई। राजाजा का पालन हुआ। इन और भैंसें तुरंत दी गईं। परंतु सूमि के लिये बड़ी कठिनाई आ पड़ी । देवलपुर में ग्रास-पास चरोखर और राँकड थी। जितनी मार थी, वह गाँव के अहीरी के अधिकार में थीं। उसमें से लखनज् के पास ही सबसे अधिक भूमि थी, अर्थात् पाँच मी निवर्तन । मंडलाधिपति की हिष्ट उस पर पढ़ी। कालिंजर में रहते समय उससे और लखनजु से किसी बात पर विगड़ गई थी। उसने तन का नदला निकाला। यदि वह चाहता, तो घीरज-निंह को अपने मंडल के किपी दूपरे ग्राम की और भी अच्छी भूभि पुरस्कार में दे सकता था। पर उसने ऐपा नहीं किया। लखनजू के नाम एक आज्ञा निकाल दी कि राज्य के लिये मौ निवर्तन भूमि की ग्रावश्यकता हैं: वह तुम्हारे पाँच भी निवर्तन से ली जायगी। तुम्हें उमका पुरस्कार मिल जायगा। लखनजु नाहीं नहीं कर सका। उसने समका, कर्णवती के तट पर कोई मंदिर अथवा जलाशय बनेगा। जमीन दे दी, और

भूमि की प्राचीन माप (१०० वर्गनज्ञ = १ निवर्तन)

पुरस्कार ले लिया। परंतु बाद में यह ज्ञात होने पर कि वह भूमि सुजानसिंह की विधवा पत्नी को देने के लिये थी, वह आहत सर्प की माँति बल खाकर रह गया। उससे अपनी पैतक संपत्ति का मोह नहीं छोड़ा गया। उसने भूमि को पुनः अपने अधिकार में कर लेने के अनेक प्रयत्न किए; पर मफलता नहीं मिली। अंत में एक दिन वह अपने मानापमान का विचार न करके धीरज के निकट गया, और बोला—'देखों मैया, हमारी भूमि लोटा दो, नहीं तो तुम्हारे लिये अच्छा न होगा। उसके बदले में हम तुम्हें कभी दूसरे गाँव की दो सी निवर्तन दिला देंगे।"

धीरज को लखनज् की श्रीर सब बात ठीक माल्म हुई, परंतु वह किसी की धमकी सहना नहीं जानता था। उसने कहा—''तुम्हें जो सके, सो करो। में भूमि क्यों हुँ ?''

उम भी मा ने समकाया कि वेटा क्यों कगड़ा करते हो। परंतु ऐसे मौके पर एक बार 'ना' करके किर 'हाँ' करना उसकी ज्ञादत के बाहर था। लखनज् अपने हृदय के क्रोध से दावदह की माँति दग्ध होता हुआ घर श्राया और बोला—''कल के छोकड़े की इतनी मजाल !''

कुंजन सब हाल सुनकर आग-वब्ला हो गया। उसने गँडामा उठाकर कहा- "दाऊ, कहो तो अभी उसे शिचा दे आऊँ।" पर और चाहे जो कुछ हो, लखनज् का दिवेक इतना जर्जर नहीं हुन्ना था । उसने लड़के की समका-बुकाकर शांत कर दिया। यह बात धीरज ने भी सुनी । वह केवल घृषा से ब्रोष्ठ कुंचित करके रह गया। तब से दी साल ही गए। देवलपुर के इन दो घरों का वैमनस्य वैसा हा चिर-नवीन बना हुआ है। कुंजन कभी धीरज के मकान के सामने से नहीं निकलता, और धीरज कभी उसके घर के सामने किसी से बात करने नहीं जाता। यदि कभी संयोग-त्रश दोनो की चार आँखें हो जातीं, तो कुंजन का चेहरा उसी माँति तमतमा उठता, और घीरज की माँहें उसी तरह कुंचित हो जालीं, मानो वह तीन वर्ष पहले की घटना कल की बात हो।

श्रीर जमुना ? पहले तो यह बहुधा घीरज से पूछ लेती थी— "कहाँ गए थे ?" श्रथवा "कहाँ से श्रा रहे हो ?" कदाचित इस बोलने को बोलना कहते हों। पर जिस दिन उसका माई गँड़ासा लेकर धीरज को मारने के लिये उद्यत हुआ था, उसके बाद की बात है। धीरज को ज्यर श्रा गया। वह कई दिन तक श्रय्या पर पड़ा

रहा। कुछ स्वस्थ होने पर एक दिन बाहर निकला।
मार्ग में जमुना मिल गई। वह कर्यावती से स्नान करके
लौट रही थी। धीरज का उतरा हुआ चेहरा देखकर
उसने पूजना चाहा—''कैया जी है ?'' पर उसका मुँह
नहीं खुला। वह उसके निकट से बाह काटकर चली
गई। तब से नदी के घाट पर या ग्राम के किसी मार्ग
पर बहुआ दानों की मेंट हो जाती। श्रीरज उसे
देखकर भी न देखता, और जमुना उसे लौटकर देखने
की इच्छा रखते हुए भी न देख पाती।

जमुना ने उस दिन नदी से लौटकर अपने पड़ोसी रोहित को उसके, भानजे का संदेश सुना दिया था। इसके कुछ दिनों बाद सहसा उसने भनंजय को अपने मामा के यहाँ वैठा देखा। वह मैनिक की दिश बचा-कर अपने घर के भीतर चती गई। इसके पड़ले रोहित अपने भानजे से कह रहा था—

"वैया, यह तो बुरा समाचार है। कान्यकृटजा ध-पति राज्यपाल ने महसूर की वश्यता भ्वीकार कर ली है। छि:-छि:!"

धनं जस अपने सामा की इस वात पर ध्यान न देकर बोला—"यह नामने किसका मकान है भाषा ?"

''यह एक लखनज् अहीर हैं। नड़े भले आदमी हैं। आज कहीं गए हैं, नहीं तो तुमसे मिलाता।''

''हाँ, व्यवश्य मिल्रॅगा । मुक्ते कालिजर शीघ पहुँचना है । नहीं तो व्याजयहीं रहकर मबसे मिलता।''

वह पुनः घर की छोर देखने लगा । मानो वहाँ

किसी परिचित व्यक्ति के मौजूद होने की संमावना हो।
वह अपने मामा से कुछ पूछना चाहता था। परंतु वह
प्ररन उसे बड़ा बेतुका जान पड़ा। इतने थें उसने एक
बालिका को घर के भीतर प्रवेश करते देखा। वह
जम्रना थी। धनंजय के नेत्र-कोगों से संतोष फूट पड़ा।
उसके मामा ने यह कुछ न देख पाकर कहा—''यह
जो अभी निकल गई है, लखनजू की लड़की है।''

धनंजय ने पूछा-"विवाह ही गया है ?"

''अभी नहीं। लखनज् इसके लिये किसी च त्रिय-वर की खोज में हैं।"

''अच्छा !'' थनं जय इतना कहकर चुप हो गया। उसके मामा ने कहा—''अच्छी लड़की है। एक प्रकार से चित्रिय की ही समक्तना चोहिए। क्योंकि इसकी मा चित्रिय-घर की थी।''

इसके बाद धनंजय भोजन करके कालिंजर चला गया। फसल के दिन थे। खेतों में ज्वार खड़ी थी। कुंजन आज प्रातःकाल अपनी पत्नी को लिवाने ससु-राल गया था। इसलिये जम्रना घर न रहकर पिता के साथ खेत पर बसने आई थी।

पास ही धीरज का खेत था। पर तीन वर्ष पहले इस पर लखनजू का अधिकार था। बीच में एक छोटी-सी मेंड़ थी। उस समय धीरज मचान पर बैठा गुथने की डोरी भाँज रहा था।

जमुना श्रीर उसके पिता ने खेत पर श्राकर न्याल् की। फिर जमुना मचान पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद संध्या हो गई, श्रीर सप्तमी के चंद्रमा में प्रकाश की श्रामा फुट श्राई। मचान पर से वह कर्णवती के जल में डूना हुआ जान पड़ता था। उस पार शिवजी के मंदिर में कोई मक्ष घंटा-निनाद कर रहा था, जिसे सुनकर गाँव के कुत्ते श्रीर भी जोर से भू कने लगे थे।

जमुना ने एक बार अपने खेत पर छिटकी हुई चाँदनी पर दक्ष्णत करके पड़ोस के खेत की देखा, फिर कहा— 'दाउ, तुम लेट जाओ। में तुम्हें महा-मारत की कथा सुनाऊँगी।"

लखनज् लेट गया, और जम्रना मचान से नीचे आकर उसके निकट बैठ गई, और वन-पर्व की कथा कहने लगी। बीच में उसे किसी की गुनगुनाहट सुनाई पड़ी। अनजान में ही उसका ध्यान अन्यत्र बँट गया। उसे गुरुगा चढ़ आया। केवल इसलिये कि धीरज के गुनगुनाने से उसकी कथा में बाधा पड़ने लगी थी।

कथा सुनते-सुनते सहसा लखनजू ने कहा--"पेट में पीड़ा हो रही है जमुना।"

जमुना शंकित होकर वोली—''कैसी पीड़ा है पिनाजी!''

''वही शृल की पीड़ा जान पड़ती है।'' लखनजू ने कष्ट से अपना मुँह कुंचित करके कहा । जमुना उद्घिग्न हो गई। वह पिता का शूल का दर्द जानती थी। कहा करती थी कि ऐसा शूल शत्रु को भी न उठे वह चितित होकर बोली—''क्या करें ?''

लखनज वेदना से अपने बदन की एँटकर बोला— "कुछ नहीं। अब तो रात काटना है, जैसे कट जाय।"

जमुना उनका पेट स्तने लगी। वह जानती थी इमसे कुछ नहीं होगा। पिता के जब शूल उठता था, तन सारे उपचार व्यर्थ हो जाते थे । वह पैरों को सिकांडकर बारि दोनो हाथों से पेट दवाकर निर्जीव-सा होकर पड़ा था।

जसुना ने व्यथित होकर कहा-"पिताजी !"

लखनजू एक बार "हूँ" करके देदना से विषम चीत्कार कर उठा। उपका दर्द बढ़ गया था। उसे ऐसा जान पड़ रहा था, मानो पेट में कोई काँटेदार गोला यूम रहा हो। उस समय चंद्रमा अन्त हो गया था, और अर्ज्यात्रि की निस्तन्धता प्रगाह हो चली थी। जमुना ने निरुपाय हांकर एक बार निविड़ अंधकार की मेदकर सामने देखा। वह उठकर खड़ी हो गई। धीरज को बुलाने के लिये अपने खेत की मेंड़ तक गई और लीट आई। वह रोने लगी।

सहसा किसी ने बुलाया—"जमुना !" जमुना हड़बड़ाकर उठ बैठी। उमने श्रंधकार में अपने सम्मुख एक छाया देखी। उसे विश्वास नहीं हुआ। यह असंभव था कि धीरज उसके खेत में आवे। उसने कहा— ''धारज ?"

घीरज ने अग्रसर होकर कहा—''हाँ, में हूँ। क्या वात है ?'' जग्रना आत्मएंवरण करके बोली—''पिता के शूल उठी है।''

'तो इतना उद्विग्न क्यों होती हो १ एक चिकना छोटा पत्थर है ?"

'हों।'' कहकर जमुना मचान के नीचे गई। वहाँ नदी के चिकने पत्थरों का ढेर लगा था। वह एक पत्थर ले आई। धीरज ने उसे कपड़े की एक गाँठ में गाँघकर लखनजू के दाहने पैर की नस पर एक बंध लगा दिया। लखनजू को उस समय होशा नहीं था। धीरज ने फिर कहा—''शूल अभी बंद हो जायगा। था मैं जाऊँ ?''

जग्रना बोली--''देखकर जाना। कंकड़ पत्थर न लग जाय।''

भीरज जाने लगा । जधुना ने फिर कहा--"तुगने क्या पिताजी का कराहना सुन लिया था ?"

"हाँ। मैं भी रहा था। सहसा आँख खुल गई।" वह चला गया। लखनजू कराह उठा और बोला—

"कौन आया था ?"

''वह आया था।"

"कोन ?"

जधुना ने धीरे से जवाब दिया—''धीरज ।''

''वैसे ही आ गया था ?''

"हाँ l"

''नम बाँच गया है ?'' ''हाँ।''

पह आह मरकर रह गया । थोड़ी देर बाद उसकी शूल की बेदना कम हो गई, और वह स्वस्थ होकर मो गया । जप्नना नहीं सोई । वह कभी पिता को रेखनी और कभी चूमने-फिरने लगतो । उस दिन का प्रभात उसे बड़ा मनारम जान पड़ा । वह उठकर खेत का चकर लगाने लगा । लखनज् कर्णवती पर गया था। उसने यीरज को खेत में देखा। वह उसे बुलाना चाहती थी और चाहती थी उमके प्रति अपने हदय की समस्त कुतज्ञता प्रकट करना । पर भय और संकोच के कारण उसका मुँह नहीं खुला । धीरज ने उसे देखा । उसने खेत की येंड पर उपस्थित होकर बुलाया—"जमुना !"

जमुना ने शंकित दिष्ट से इधर-उधर देखकर । कहा--''क्या है ?''

''दाङ का शूल बंद हो गया था न ?''

वह बाल-सूर्य की किरणों से उद्घामित जग्रना के अफ़ल्ल मुख-मंडल की देखने लगा।

"हाँ।" उपका हृद्य धक-धक करने लगा। उसने जरदी से कहा—"देखो, जान पड़ता है, तुम्हारे केत में कोई है।"

धीरज ने पीछे देखा। खेत में कोई है या नहीं, उसने इसकी परवा नहीं की। परंतु तब तक जसुना ज्वार के पौदों में अंतर्द्धीन हो गई थी। संध्या होने में अभी विलंब था। धीरज अपने माथी हरिदास के साथ एक ऊँचे म्थान पर खड़ा हुआ राजपथ पर से होकर जा रही कार्लिजराधिपति की पैदल सेना का दृश्य देख रहा था। हरिदास उसका मित्र, पड़ोसी और सामीदार था। धीरज ने उसे अपनी चरोखर का आधा माग दे रक्खा था, जहाँ वह अपने और धीरज के ढोर चराने है जाता था।

दोनो जब सैनिकों की दीर्घ पंकि, उनके परिच्छद श्रीर उनके श्रक्ष-शस्त्र देखते-देखते थक गए, तब हरिदास ने कहा—''बडी विशाल सेना है।"

धीरज ने उत्तर दिया—''यह तो कुछ विशाल नहीं है। मेरे पिता जिस सेना के साथ छछ क के युद्ध में गए थे, उनसे यहाँ के खेत कीसों तक भर गए थे।"

१६ महसूद् और धानंद्रपाल के बीच जो महायुद्ध हुआ था, यह कुछ के मैदान में हुआ था। आनंद्रपाल की ओर से सहायता का निमंत्रण पाने पर कालिजराधिपति महाराज गंड ने इममें भाग किया था।

हरिदास ने पूछा-"भह छछ कहाँ है ?"

"यहाँ से बहुत दूर उत्तर की श्रोर सिंधु-नदी के निकट है। पिताजी कहा करते थे कि वहाँ इतने ऊँचे पर्वत हैं कि देखने से पगड़ी नीचे गिर पड़ती है।"

"तव तो अवश्य बहुत ऊँचे होंगे।" किर उसने पूळा—"यह सेना कहाँ जा रही है ?"

धीरज ने कहा—''कुछ ठीक पता नहीं। प्रातः काल कर्णवती के उस पार एक सैनिक से मेंट हुई थी। वह कहता था कि कान्यकुटज के राजा ने उत्तर-प्रदेश के एक म्लेच्छ राजा से विना लड़े ही उसकी वरयता स्वीकार कर ली है, महाराज कुमार उसी को दंड देने जा रहे हैं।"

हरिदास योला—''जो विना लड़े ही हार मान छेता है, उससे लड़कर क्या होगा ?''

धीरज हँगने लगा । इतने में खेत के मीतर खड़खड़ाहट हुई । ऐसा जान पड़ा, मानो कोई ज्वार के पौदों को तोड़ता -मरोड़ता, पद-दलित करता आगे बढ़ रहा है।

धीरज ने चिल्लाकर कहा-- "कौन है ?"

कोई नहीं बोला। तब वह मेंड़ से नीचे उतरकर खेत में घुसा। नहाँ एक ध्यश्व को लापरवाही से खेत. में विचरण करते देखकर पहले चण तो उसे आ क्रोध गया। फिर वह उसे खेत से बाहर निकाल लाया।

हरिदास निस्मित होकर बोला--"यह कहाँ से पुत धाथा ?"

धीरज बोला—"किमी सैनिक का होगा। कर्णवती के उंस पार एक अश्वारोही सेना पड़ाव डाले पड़ी है।"

किशमिशी रंग का .ख्वस्रत घोड़ा था । उसने ज्वार के अनेक पौदे रींद डाले थे, इसके लिये धीरज तिनक भी रुष्ट नहीं इआ । उसने अश्व के ललाट पर हाथ फेरा । अश्व ने इस प्यार से जुब्ध होकर आगे की टाप उठाई । वह हींसा । धीरज ने कहा—

''अब क्यों हींसता है ? इतनी ज्वार तो खा ली है, धौर रोंद डाली, मी अलग !''

हरिदास बोला- "अजी, यहाँ लाख्रो; चड़कर देख

धीरज ने कहा—"नहीं, किसी अन्य के घोड़े पर भड़ना ठीक नहीं।"

''डर किस बात का । क्या हम चुराकर लाए हैं ?'' कहकर हरिदास छलाँग मारकर घोड़े पर चढ़ गुमा। धीरज ने कहा-"देखी, दर मत जाना ।"

"नहीं।" कहकर हरिदास ने हुमककर घोड़े को एँड़ लगाई। घोड़े ने हींसकर मस्तक उठाया, और फिर चलने लगा। वह राजपथ से विपरीत दिशा में जा रहा था। हरिदास उस पर इस प्रकार अकड़कर बैठा था, मानो युद्ध-चेत्र में शत्रु पर प्रथम आक्रमण वहीं करेगा।

उसने फिर एक एँड़ लगाई। घोड़ा सरपट चलने लगा। उसका गाँव बाई ब्रोर पीछे छूट गया। इस समय वह कर्णवती के किनारे चल रहा था। थोड़ी दूर और चलने पर उसकी दृष्टि सामने ब्राते हुए कुछ व्यक्तियों पर पड़ी। हरिदास ने घोड़े की लगाम खींच ली। तब तक वे लोग और भी निकट ब्रा गए। सबसे ब्रागे एक गोरा लंबे कद का तरुण वयस्क व्यक्ति अकड़का चल रहा था। उसके मुख-मंडल से सत्ता (रोब) टपकती थी। वह सेना का कोई उच्च पदाधिकारी जान पड़ता था। उसके पीछे दो साधारण वेशधारी सैनिक ब्रथने कंघों पर ब्राखेट लिए चले ब्रा रहे थे।

पदाधिकारी को देखकर हरिदास का घोड़ा हींसा और ठहर गया, मानो उस व्यक्ति से उसका कोई विशेष परिचय हो। अरव को रुकते देखकर सैनिक ने मस्तक उठ।कर हरिदास से पूछा—

"अजी, तुम कीन हो ?"

"आदमी हूँ।" हरिदास ने घोड़े पर से उत्तर दिया।

"यह तो मैं भी देखता हूँ। परंतु तुम अपने घोड़े पर मवार नहीं हो। इसी से संदेह हुआ था।"

हरिदाम ने कहा—"आप ठीक कहते हैं। यह घोड़ा मेरा नहीं हैं।"

पदाधिकारी नं पीछे मुँह करके अपने साथी से कहा--- "देखते हो, यह धनंजय का घोड़ा है।"

"निम्पंदेह उमी का है।" माथी ने उत्तर दिया। पदाधिकारी ने हरिदास से कहा—

"क्योंजी, यह तुम्हें कहाँ मिला ?"

"मेरे खेत में चुत आया था।"

"इमी से क्या तुम्हारा ही गया ?"

हरिदास क्छ सोचने लगा। उसने मन-ही-मन कहा--

"घोड़ा जब इन लोगों का नहीं है, तब अभी क्यों दिया जाय!" वह प्रकट में बोला—

"कदापि नहीं। मेरा कैसे हो सकता है! परंतु

इसने भरो खेती नष्ट की है, इसलिये जिसका हो, नह आए, गेरी जो चित हुई है, उसकी पूर्ति कर नाय, और घोड़ा ले जाय।"

पदाधिकारी ने पूछा-''इसने तुम्हारी कितनी चिति

''बहुत हुई है। सब खेत खा डाला है और मब रींद डाला है।"

16 MASA 11,

अंति ही ।

''फिर तुम अपनी इस चति-पूर्ति के लिये क्या चाहते हो ?''

"क्या बताऊँ। मेरी जो हानि हुई है---वह इस घोड़े से भी पूरी नहीं होगी।"

"शच्छा, चलोदेख, तुम्हारी कितनी हानि हुई है।" "चलिए।"

पर वह मोच में पड़ गया। उसने पदाधिकारी की स्रापने खेत के एक छोर पर ले जाकर कहा—'देखिए, यह महत्या के उस पेड़ के निकट से घुमा था। वहाँ के मब पीदे हुटे पड़े हैं। क्या बताऊँ। मब खेत नष्ट कर दिया है। इधर से आपको दिखाई नहीं पड़ता।"

पदाधिकारी बोला—"मैंने देख लिया। वास्तव में तुम्हारी नड़ी हानि हुई है। धनंजय नड़ा पाजी है। यन्छा, तुम इस घोड़े को ने जाओ।"

हरिदास उसकी धोर देखने लगा।

पदाधिकारी नं कहा—''हाँ-हाँ, ले जाओ। ये सब सैनिक इम तरह अपने बोड़े छोड़ दें, तो प्रजा की सारी खेनी नष्ट हो जाय।"

हरिदास अब बोला—''और महाराज, सदि किसी ने इस पर अपना अधिकार प्रकट किया, तो ?"

''कैसे आदमी हो। तुम इसे चकथर नायक की आज्ञा से लिए जा रहे हो। जिसका यह अरव है, वह मेरा अधीनस्थ सैनिक है। इस प्रकार अपना अरव छोड़कर उसने बड़ी असावश्रानी प्रकट की है। सैनिक नियम के अनुसार उसे बड़ा कठोर दंड मिलना चाहिए। यह तो कुछ भी नहीं है।"

हारेदास विस्मित हुआ और प्रशुद्धित भी। फिर भी उसे इस नायक की अदि पर बड़ा तरस आया, जो अपने अधीनस्थ मैनिक का अस्व उसे दे रहा था। परंतु उसे इससे सरीकार १ उसे ती ग्रुप्तत में एक बोड़ा मिल रहा था। उसने कहा—

''ग्रापको अनेक धन्यवाद । अब यह घोड़ा मेरा

है।'' उसने मन में कहा—-''ब्रीर घीरज का भी।"

नायक आगे वह गया। उनके साथी ने कहा---

''ठीक क्यों नहीं किया ! सैनिक न्याय के अनुसार धनंजय को दंड मिलना चाहिए।''

''परंतु आपने उसका अश्व दे दिया !'' ''निर्धन कृपक की चति जो हुई है ।''

साथी चुप हो गया। नायक होंठ चयाकर कुछ सोचने लगा। वह कालिजराधिपति की सेना में सी घुड़मवारों का नायक था। अश्वारोही मैनिकों की एक इकड़ी दोपहर को देवनपुर के पड़ाव पर ठहरी थी। वह उपी के साथ था। इप समय आखेट करके आ रहा था। उसने अपने साथी से कह तो दिया कि उपने ठीक किया है। परंतु उसे अपने इस न्याय में स्वयं एक कमनोरी नजर आ रही थी। वास्तव में उसने ठीक नहीं किया था। वह धनंजय से इंग्यों करता था। केवल इसलिये कि वह उपमें गर्व की अतिरिक्त मात्रा देखता था, और दो-एक वार उसके समस्य अपने को अपमानित समस्य चुका था। यह एक वास्तव में समस्य अपने को अपमानित समस्य चुका था। यह एक वास्तव में विलक्ता वात थी। अधिकारी अपने

श्रिवास्थ कर्मचारी के गुणों पर सुन्ध न होकर उससे कृष्ट था। घोड़ा कहाँ जायगा, या उसका क्या होगा, श्रिथवा वह कृपक के पास ही रहेगा या धनंजय हीन ले जायगा, इन बातों की उसने कुछ परवा न की। वह केनल उसे श्रिपने सम्मुख नत-मस्तक देखना चाहता था, और उससे कहना चाहता था कि उसने श्रिपनाध किया है, इसलिये उसे दंड मिला है।

धीरज उस समय खेत के दूसरे छोर पर बैठा हरि-दास की अतीचा कर रहा था । हरिदाम ने आकर कहा—''लो, तुम इस अश्व पर बहुत मुग्ध थे। मैं इसे तुम्हारे लिंगे ले आया हूँ।"

धीरज उसका आशय न समक पाकर उसकी और देखने लगा। हरिदास ने सब हाल खुनाया और अंत में कहा—''धुके तो ऐसा जान पड़ता है कि यह नायक, जिसका यह घोड़ा है, उससे शत्रुता रखता है।'' ''संभव है, परंतु यह ठीक नहीं हुआ।'' धीरज ने कहा—''ठीक हुआ हो या वे ठीक। अब तो घोड़ा खपना है। इसे तुम बाँधना। मेरे यहाँ स्थान नहीं। बाड़े में ठीक रहेगा।''

धीरज ने कुछ अपने आप और कुछ हरिदास की सुनाकर कहा-"यह कैसा नायक था!"

हरिदास बोला—''बहुत अन्झा था। हम लोगीं को घोड़ा दे गया है। लो, इसे सँमालो। मैं अब घर जाऊँगा।''

हरिदास को भूल लग रही थी। वह चला गया। भीरज घोड़े की लगाम पकड़कर उसके पास खड़ा हो गया। वह उत्कर्ण होकर हींसने लगा। घीरज उसकी चंचलता पर ग्रुग्ध था। परंतु यह बात अच्छी तरह उसके चित्त पर नहीं जम रही थी कि घोड़ा बिलकुल अपना हो गया है। पर वह क्या करे ? अश्व इस समय न्यायतः हरिदास का था। नायक उसे दे गया है। ऐसी दशा में उसे रखना ही होगा। और फिर, अभी अश्व के स्वामी का भी तो पता नहीं। यदि वह आया, तो देखा जायगा।

वह घोड़े पर चढ़ गया । वह एक बार उसकी चाल देखना चाहता था । उसने लगाम खींचकर एँड़ लगाई ही थी कि किसी ने पीछे से डपटकर कहा—

"श्रो छोकड़े! नीचे उतर। किसके घोड़े पर पैर 'रख रहा है!"

धीरज ने पीछे घूमकर देखा—एक सैनिक आँधी की भाँति उसकी और बढ़ा चला आ रहा है। यह वही था, जिसे धीरज ने उस दिन नदी-तट पर देखा था। उसके रूढ़ि संबोधन से धीरज प्रज्यलित हो गया। दस भाव से बोला—''अपने घोड़े पर!''

''ओहो ! अपने घोड़े पर !''

''जी हाँ।''

''चोर! तेरा बाप भी कभी घोड़े पर चढ़ा है।''

अं।र मैनिक ने आकर धीरज की टाँग खींची। धीरज के लिये यह अमहा हो गया। वह चर्या-भर ठिठका और फिर घोड़े की लगाम छोड़कर उनाच चीते की भाँति मैनिक पर टूट पड़ा, और बोला—''जान पड़ता है, तुके शिष्टना मिखानी होगी।''

अश्य अपने को स्वतंत्र पाकर मैनिक की बगल में आ गया, और टापें उठाकर हींसने लगा, मानो धीग्ज पर आक्रमण करेगा।

सैनिक पहले तो हड़बड़ा गया। पर श्रीरज उसके मामने लड़का ही था। सैनिक ने उसे द्वा लिया। वह गरजकर वोला—"नीच! पामर! मेरा घोड़ा लेकर छुके शिष्टता सिखाएण! समक रख, यह घोड़ा मेरा है, श्रीर इसे किसी दुरिमसंधि-वश हाथ लगाने का दंड है मृत्यु!" मैनिक ने कमर पर हाथ रक्खा! साथ ही किसी ने पीछे से कहा—"ठहरिए! महाराज गंड के राज्य में मृत्यु-दंड इतना मस्ता नहीं है।"

उस कोमल अथच दर्ष-पूर्ण म्वर को सुनकर दोनो ही चोंक पड़े। सैनिक ने अपने सम्मुख लखनज् अहीर की कन्या को द्रुत वेग से घटना-स्थल की ओर अग्रसर होते देखा। इसके बाद ही उसकी कटार परतली से बाहर निकल आई, और धीरज ने उसे दकेलकर चित कर दिया। वह बोला—''वाह, तुम क्या समभते हो कि कटार देखकर मेरा रुधिर सूख जायगा। अश्व तुम्हारा है, इसका प्रमाण क्या है ?''

"इसका प्रमाण यह है!" कहकर सैनिक ने कटार उठाई। वह उसे धीरज की पीठ पर भोंकना ही चाहता था कि जग्रुना ने विद्युद्धेग से लपककर उसकी कलाई पकड़ ली। धीरज उछलकर अलग खड़ा हो गया। उसने किंचित ग्रुसकिराकर कहा—"जग्रुना!"

यह सब बहुत शीघ हो गया। उम कोमल हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने में सैनिक को अधिक प्रयाम नहीं करना पड़ा। उसने रोष से प्रकंपित होकर कहा—

"वालिके ! तुमने हमारे बीच में पड़कर अच्छा नहीं किया।"

जमुना ने अविचलित भाव से कहा—''में आपके बीच में कदापि न पड़ती, यदि यह न देखती कि आप सैनिक धर्म से च्युत हो रहे हैं।''

बालिका की ऐसी बात सुनकर सैनिक चण-भर के लिये सन्नाटे में त्रा गया। उसने कहा—"देखता हूँ, त्राब सुक्ते अहीर की लड़िकयों के निकट मैनिक धर्म की दीचा लेनी होगी। परंतु मैं तुमसे फिर कहता हूँ, तुम

यहाँ से चली जायो। इस समय यह स्थान तुम्हारे उपयुक्त नहीं है।"

जमुना कुछ कहना चाहती थी। धीरज बीच में ही
मैनिक के सामने जाकर बोला—'मेरा भी तुमसे यही
कहना है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं व्यर्थ में
तुमसे कगड़ा नहीं बढ़ाना चाहता। सैनिक उद्धत होते
हैं। परंतु तुम अशिष्ट हो। यह मुक्ते उस दिन भी
अवगत हुआ था। अश्व चाहे जिसका हो। परंतु अब
यह मेरा है। इसने मेरी खेती नष्ट की है, इस कारण
नायक चक्रधर ने मेरी चृति-पूर्ति-स्वरूप यह अश्व मुक्ते
दिया है।"

"चक्रधर नायक ने !" सैनिक सहसा विस्मय और क्रोध से नेत्र विस्फारित करके बोला—

"好!"

''उसने मेरा हृदय दिया है।'' और वह आह भरके रह गया। ''और अब मैं उसे प्राण रहते वापस नहीं करू गा।'' ''ठीक है।''

इसी समय कर्णवती के उस पार से आती हुई तुरही-ध्विन से संध्या की निस्तब्धता रह-रहकर मंग हो उठी। सैनिक उन्मत्त की माँति बोला—''ठीक है। वह देखो, शिविर में तुरही-ध्विन हो रही है। इस समय मेरे लिये वहाँ पहुँचना त्यावश्यक है। पर यह ठाकुर का घोड़ा है। इसे बाद रखना।"

"किसी का हो। प्राण रहते तो दूँगा नहीं।" "तो तुम्हार प्राण हरण करके ही उसे लुंगा।" कहकर उसने तेजी से कदम उठाए।

अश्व तव से उसकी बग़ल में खड़ा हुआ वारंवार नथुने फुला रहा था। अब वह हींसकर अग्रसर हुआ। सैनिक ने रुककर कहा—"हंस, इतने विचलित मन हो।" हंस चुप हो गया। धीरज ने उसकी लगाम पकड़ ली। वह बिगड़ उठा।

जमुना नं थोड़ी देर बाद कहा—"पहचानते हा, यह कीन था ?"

धीरज ने कहा—''मैं नहीं पहचानता। उस दिन नदी पर देखा अवश्य था।''

''यह रोहित का भानजा धनंजय था।''

घर जाकर श्रीरज ने हरिदास की सारी कथा
सुनाई। हरिदास बोला—

''तुम बड़े गधे हो। उसे जीवित क्यों छोड़ दिया ?'' ''मैं तो उसे अश्व भी दे देता।''

''जी हाँ, फिर ?"

''पर अब कह आया हूँ कि प्राण रहते नहीं दूँगा।''

ज्वार कट गई थी, और खिलयान उठ गए थे। प्रातःकाल का प्रथम पहर था। सूर्य अभी चितिज से बहुत ऊँचा नहीं उठा था। एक सैनिक पथिक कर्ण-वती के पुल को पार करके राजपथ पर आया, और फिर खेतों में होकर दिवाण की ओर इचों की सधनता में छिपे हुए देवलपर ग्राम की श्रोर चलने लगा। उसके हाथ में भाला था, श्रीर कंग्ने पर धनुष भूल रहा था। वह नदी के किनारे-किनारे चल रहा था। उसके भारी पैर, भूलि-भूसरित परिच्छद और क्वांत मुग्व-मंडल इस बान के माची थे कि वह लंबी यात्रा करके या रहा है। फिर भी वह कप्ट-सहिष्ण जान पडता था, क्योंकि उमने नदी के जल में हाथ-पैर धोने या उसके किनारे के खिरनी-वृत्तों की छाया में घड़ी-श्राध घड़ी बैठकर विश्राम करने की आवश्यकता नहीं समभी। बह सतर्क भाव से अपने चारी स्रोर दृष्टि-पात करता जा रहा था।

नीन-चार खेत पार करने के उपरांत उसे एक

पगडंडी मिली, जो नदी के वाट में ग्राम की श्रीर जाती थी। वह चाग-भर के लिये खेत की मेंड पर रुका, श्रीर फिर पगडंडी पर चलने लगा। उमी समय एक बालिका नदी के जल में म्नान करके अपनी गीली धोती कंधे पर डाले हुए घाट की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। उसने सहसा सैनिक की कनपटी का थोड़ा-मा भाग देखा। वह चौंक पड़ी। माथ ही जहाँ-की-तहाँ ठिठककर रह गई। सैनिक जब मुँह फेरकर श्रामें चलने लगा, तब वह भी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर श्राई, श्रीर सैनिक के पीछे चलने लगी।

गाँव के निकट पहुँचकर पगडंडी एक कर्न्चा सड़क में जाकर मिल गई थी। सड़क को पार करके एक गली में प्रवेश किया। वह अपनी उज्ज्वल तीच्या दृष्टि से दाएँ-वाएँ इस प्रकार देख रहा था, मानो किसी को खोज रहा हो, अथवा मार्ग में ही किसी प्रिय जन में मेंट हो जानं की मंभावना हो। निस्संदेह यह इस गाँव में पहली वार नहीं आया था।

गली को पार करके वह एक खुले मैदान में पहुँचा। सामने एक विशाल वट-वृत्त था। उसके नीचे किमी देवता की मूर्ति म्थापित थी। वह कुछ देर तक उसी को देखना हुआ विचार निमग्न हो गया। किर दाहनी

त्रोर चल पड़ा। उसने एक गली में पैर रक्खे ही थे कि सहसा रुक गया। माथे की सिकुड़नें दूर हो गईं। नेत्रों में चमक आ गई। उसकी दृष्टि सामने एक मकान के बाड़े में बँधे हुए अरव पर पड़ी थी । वह दौइकर फाटक पर पहुँचा । ताला पड़ा था । वह ठिठक गया । फिर उसने अपनी सारी शिक्ष से फाटक मचमचा डाला। काठ के मजबूत डंडे व्यर्थ कोलाहल करके रह गए। ग्रश्व ने उसको देख लिया था। वह उत्कर्ण होकर हींयने और रस्पी तोड़ने लगा। सैनिक ने फाटक के भीतर हाथ डालकर कहा- 'तम वँधे हो हंस! मैं सोच रहा था कि पहले मामा के यहाँ जाऊँ या तुम्हें देखें।'' उमने घर के ग्ररूय द्वार की ओर देखा। कंडी चढ़ी थी । वह कहता गया-- ''जानते हो, तुम्हारे लिये रात-भर चला हूँ। अभी तक जल ग्रहण नहीं किया।" अरव नथुने फ़लाकर हींसने लगा । मानो अपने स्वामी की सभी वातें समक रहा हो । सैनिक कहने लगा-

"इस प्रकार नहीं तुम्हें ले जाऊँगा । देखो---"

उसने श्राँगरखे के मीतर से एक कटार निकाली। "तुम्हारे विना कान्यकुब्ज में मेरे पचीस दिन किस प्रकार कटे, में ही जानता हूँ। याद है, एक बार तुम युद्ध में हत हुए सैनिकों से पटी हुई भूमि पर पड़ी मेरी शिथिल और निर्जीवशाय देह के निकट खड़े होकर किस प्रकार रात-भर मेरी रचा करते रहे थे! तम मेरे वही हंस हो। तम्हारे एक रोम के लिये मैं कालिंजर-जैसे मौ दुर्ग भी ठुकरा सकता हूँ। परंतु सैनिक न्याय अपरिवर्तनीय है। मैं राजविद्रोह नहीं कर सकता, त्र्योर न उस दिन उस क्रवक यवक पर पुनः त्राघात कर सका। यदि वह बालिका बीच में न पड़ती, तो उसे जीवित न छोडता। नीच ! पामर ! क्कीव ! वह हंस की स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है ! नदी से लेकर यहाँ तक घुर-घुरकर देखता आया हूँ। कहीं दृष्टि नहीं आया।" उसके नेत्र जल उठे। मानी श्रंतस्तल में धधकती हुई प्रतिशोध की आग उनके मार्ग से चिनगारियाँ छोड रही थी। उसने कहा-"धर पर भी कुंडी चढ़ी है। जान पड़ता है, कहीं गया है। अच्छा, तब तक में मामा के यहाँ हो श्रास्त्रं ।"

अश्व की ओर एक करुण दृष्टिपात करके वह चलाः गया। धीरज कर्णवती के उस पार जल में स्नान कर रहा था। इसके पहले वह पहाड़ी पर मीर के पंखे हुँ इने गया था।

किमी ने उसे बुलाया-"धीरज !"

उमन चौंककर मामने देखा। उस किनारे पर जमुना थी। वह तैरकर उसके निकट पहुँचा।

जमुना ने जल्दी से कहा-"'तुम कहाँ थे ?"

"李朝 ?"

"रोहित का भानजा आया है !"

"अच्छा!" धीरज के नथुने फूल गए, और श्वास रुद्ध हो गया। "तुम सनर्क रहना, यही कहने आई हूँ।"

जमुना इतना कहकर चली गई। थीरज ने उसे घाट की मबसे ऊँची मीढ़ी के उस पार खेतों में श्रंतर्थान होते देखा। उसका नमतमाया हुआ चेहरा चण-भर के लिये म्निग्ध हो गया। यह जल से बाहर निकला। धोती पहनी, और घर का मार्ग लिया।

भीतर प्रवेश करते हुए उसने एक बार घोड़े पर दृष्टि

डाली । फिर मा से जाकर कहा—"मा, अभी यहाँ कोई आया तो नहीं था ?"

पुत्र का भाव देखकर तारा ने शंकित होकर कहा— ''नहीं, यदि श्राया भी हो, तो मुक्त ज्ञान नहीं। मैं भैंसों का बाड़ा साफ करने गई थी।''

धीरज चर्ण-भर चुप रहा, फिर सहसा बोला—''मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है ?''

''जहाँ त्ने रख दी होगी। किंतु अब कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जायगा?''

"कहीं नहीं।" कहकर वह कुल्हाड़ी उठाने कोठे के भीतर चला गया।

बाहर आया । तारा ने कहा—''कहाँ जाता है ?'' ''कहा तो, कहीं नहीं ।''

''तुके दिन-भर नदी में स्नान करने और इधर-उधर घूमने से छुड़ी भी मिलती है या नहीं ? आज हरिदाम कहता था कि अपना एक बछड़ा नहीं दिखाई पड़ता। तिनक देख तो।"

श्वीरज चलते-चलते रुक गया, और गीला—''कहाँ गया है ?'' ''वह तो कःता था कि नाहर ले गया है ।'' ''नाहर !'' धीरज ने कहा ।

देवलपुर के जंगल में कुछ दिनों से एक भीषण मिंह

श्रा गया था। गाँव में श्रोर गाँव के श्रास-पास उसने वड़ा उपद्रव मचा रक्खा था। धीरज कई दिनों से उसकी टोह में था। दो-एक वार उमने घन वन में पुसकर उसे खोजा भी। पर न तो उसे सिंह मिला श्रोर न उपकी माँद दिखाई दी। एक वार मिंह की खोज में जाकर वह एक चीतल श्रवश्य मार लाया था। तब से पंद्रह दिन हो गए, मिंह का श्राना नहीं सुनाई पड़ा, और न गाँव में कोई दुर्घटना हुई। श्राज मा के मुँह से यह सुनकर कि मिंह उसका बछड़ा ले गया है, वह विग्मित भी हुआ और जुक्स भी।

नारा ने कहा—''हाँ, नहीं तो बछड़ा कहाँ जायगा ?'' फिर वह कुछ रुककर बोली—''तुक्क कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस बुद्धावस्था में गुक्क काम नहीं होता। में अकेली क्या-क्या देख। में में को ढीलने और बाड़ा माफ करने में ही इतना दिन चढ़ आया।''

धीरज बोला--''मंं तो तुमसे नित्य ही कहता हूँ कि एक दामी रख लो।"

''दासी क्या करेगी ? मैं तो किसी स्वामिनी ही की। यह घर सौंपना चाहती हूँ।''

''तो में क्या कहता हूँ।'' कहकर धीरज डार की स्रोर बढ़ा। तारा ने कहा--''सुन तो। त्ने कुछ उत्तर तो दिया ही नहीं।''

धीरज रुककर खड़ा हो गया।

तारा कहती गई— "कल हरिदास से बातचीत हुई था। मैं तो चाहती हूँ कि तू जम्रुना से विवाह कर ले।"

धीरज बोल उठा-"तुम्हारी कुछ बात ही समभ में नहीं आती। क्या कहती हो।"

''तू काहे को समस्तिमा। पर मैं सब समकती हूँ। चल, जा।'' फिर वह बोली—''कहाँ जा रहा है ?''

"बछड़े को देखने।" कहकर धीरज घर से बाहर निकल आया।

उसने बस्ती के कई चकर लगाए। पर जिसे वह खोज रहा था, वह नहीं मिला। अंत में वह गाँव के बाहर एक पीपल के इच के नीचे रुका और बड़-बड़ाया—''इसे कहाँ खोजें? यदि गाँव में होता, तो कहाँ जाता ? शायद नदी की ओर गया हो। या चला गया हो।''

वह उसी ख्रोर चलने लगा।

मार्ग में हरिदास मिल गया। धीरज ने कहा--

''क्या है ?'' हरिदास ने उसे देखकर पूछा ।

''कुछ नहीं।''

धीरज की दृष्टि में वह मूर्ख और अदूरदर्शी था। हिरदास ने कहा—''कुछ तो।''

धीरज ने मानो कुछ सोचकर कहा—''हाँ, हमारा वछड़ा नहीं मिलना !''

हरिदाश वोला — "वही में तुमसे कहने जा रहा था। नाहर ने खा लिया है।"

''नाहर ने !''

"震门"

''तुम्हें कैसे माल्म हुआ ?''

''श्रच्छी तरह । श्रमी उसकी माँद देखकर श्रा रहा हूँ। बाहर मांस के ताज़े लोथड़े पड़े थे।''

"केवल देखकर ही!"

" हाँ । और क्या अपने प्राम् देकर !"

''यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, तो उसे बछड़ा खा लेने का उचित दंड देकर आता।''

''अभी क्या हो गया। तुम आध घंटे में मेरे म्थान पर हो सकते हो।''

"वह म्थान कहाँ है ?" भीरज ने पूछा।

''हस्तिशंुड के उम छोर पर । मैं बछड़े को खोजता हुआ वहाँ पहुँच गया । वहाँ एक महरी कंदरा है । जान पड़ता है, वहीं उसकी माँद है। वाहर रुधिर से मनी एक घंटी पड़ी थी। वह अपने बछड़े की थी। इसी से मैं समस्र गया कि रात में उसने अवश्य उसकी व्याल् की है। फिर कहीं सबेरे- मबेरे कलेवा करने के लिये वाहर निकलकर मुस्ते न देख ले, इमलिये वहाँ से चुपचाप लौट आया।"

भीरज ने कुछ मोचकर कहा—''तुम घर जा रहे हो ?''

"哥门"

''मा से कह देना, मैं आज मंध्या तक घर नहीं जौटेंगा।''

''पागल तो नहीं हुए हो !"

''क्यों ?''

''कहाँ जाओंगे ?''

''नाहर की माँद देखने।"

''चलो, मैं भी चलं।''

"नहीं, मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूँ गा। अभी उनक माँद देख आऊँगा। फिर एक दिन हम तुम दोनो चलेंगे।"

"पर सावधान रहना।"

धीरज ने कुछ नहीं कहा । हिस्दास चला गया

धीरज ने अपनी कुल्हाड़ी देखी। फिर इधर-उधर दृष्टिपात करके उसने मन-ही-मन कहा—''अच्छी बात है। बछड़ा यों ही नहीं जायगा। वह अभी माँद में होगा। श्रीर, यदि सैनिक यहाँ हुआ, तो लौटकर आने पर भी मिल जायगा।"

एक बार वह राजपथ की ओर गया। खेतों में घूम आया। नदी के घाट पर भी उतरा। फिर टीले पर आया। पर उसके बाद पहाड़ी की ओर चल दिया। मार्ग में सोचने लगा—

"हरिदास को भी उसके आने की खूचना दे देता, नो ठीक रहता।" सैनिक अपने मामा के घर के सामने पहुँचा।
मकान पर ताला पड़ा था। कुछ देर तक वह विमूद-सा
होकर घर के सामने खड़ा रहा। फिर इघर-उधर देखने
लगा। उस घर के सामने जो मकान था, उस पर एक
युवक बैठा था। सामने एक सैनिक को खड़ा देखकर
वह बोल उठा—"भद्र, आप किसे खोज रहे
हैं १"

''में रोहितजी को देख रहा हूँ।"

"वे तो तीर्थ-यात्रा करने गए हैं।"

"कब बाए हैं ?"

"दस-बारह दिन हुए।"

सैनिक चुप हो गया। फिर चलते-चलते रुक गया। बोला—"कब तक आर्नेगे ?"

"कुछ कह नहीं गए।"

मैनिक निराश होकर लौटने लगा । महमा चब्तरे पर बैठा हुआ युवक बोला—"क्या उनसे आपको कोई आवश्यक कार्य था!"

''हाँ, वह भेरे मामा होते हैं। यही कार्य था।''

''रोहितजी आपके मामा हैं! वाह आइए, आइए श्रिशापने पहले क्यों नहीं कहा।'' माथ ही वह चब्तरे से नीचे उत्तर आया।

"पहले कह देने से क्या उनका कोई दूसरा पता मिलता!"

"नहीं, नहीं। आप तो हँसी करते हैं। रोहितजी से हम लोगों की बड़ी घनिष्ठता है। आप उनके भानजे हैं। यदि यह बात हमें पहले ज्ञात हो जाती, तो इतने प्रस्नोत्तर की नौंवत न आती। आइए। यदि वह नहीं हैं, तो हम लोग तो हैं। आपका घर है।" उसने सैनिक का हाथ पकड़ लिया। वह उसे घर के मीतर ले गया और वोला—"जल लाऊँ?"

"नहीं। कष्ट मत कीजिए।"

''देग्विए, संकोच की आवश्यकता नहीं। इसे आप मामा का ही घर समिक्कए।"

''वही करुँगा।'' कहकर सैनिक चारपाई पर बैट गया।

युवक उसे तीच्ण दृष्टि से देखकर वोला-

"रोहितजी के मुँह से आपका नाम तो कई बार सुना है, पर दर्शन का सौभाग्य आज ही प्राप्त हुआ है। मामा का घर मार्ग में होते हुए भी आपने कमी इस ओर आने की कृपा नहीं की।"

सैनिक बोला—''मामा को यहाँ मसुराल में आए आठ ही दस महीने तो हुए हैं। जब करतल में थे तब उनके यहाँ साल में दो बार हो आता था। पर इधर अवकाश नहीं मिला। एक बार आया था, तब सुना कि आप घर पर नहीं हैं।'' युवक ने कहा—''हाँ, आप अवश्य आए थे। आपके मामा ने कहा था।''फिर उसने पूछा—''जान पड़ता है, आप कान्यकृष्य से लौट रहे हैं।''

"हाँ।"

''वहाँ का क्या समाचार है ? राज्यपाल का क्या हुआ ?''

"उसे उचित दंड मिला है। महाराज के आश्रित की आज्ञा से दूबकुंड के मांडलिक अर्जुनदेव ने अपने हाथ से उसका शिरच्छेदन किया है।"

"ठीक हुआ । अब कोई राजा इस प्रकार विदेशी राजा की शरण में जाने को उद्यत नहीं होगा।"

इसके बाद दो-चार बातें और हुई और सैनिक चलने के लिए उतावला हो उठा । युवक ने नहीं जाने दिया !

उसने कहा—"यह तो असंभव है। आप भोजन किए विना नहीं जा सकते।"

मैनिक को बैठना पड़ा। युवक ने कहा— "एक बात है। हम लोग अहीर हैं।"

मैनिक बोल उठा — "अरे, आप इसकी चिंता मत कीर्जिए। मैं जाति-पाँति का पचड़ा नहीं मानता। मैं दें तो मनुष्य हूँ और सैनिक हूँ। युद्ध-चेत्र में भोले में दें डालकर रोटी खानी पड़ती है। आप तो दाल-भात खिलाइए।"

मैनिक के इम निश्छल व्यवहार से युवक मन-ही-मन अत्यंत प्रसन हुआ। उसने कहा—''आप तो बड़े उदार विचार रखते हैं। जान पड़ता है, अंतरजातीय विवाह के भी विरोधी नहीं होंगे।''

सैनिक बोला—"मैं तो किसी भी बात का विरोधी नहीं हूँ, और अंतरजातीय विवाह तो अपने यहाँ पहले से चले आते हैं।"

युवक प्रफुल्ल-चित्त सैनिक के भोजन का प्रबंध करने भीतः गया और अपनी पत्नी से बोला—

''लो, जिनकी खोज में हम कार्लिजर गए थे, बह स्वयं ही यहाँ आ गए।"

''कौन ?'' उसकी पत्नी ने पूछा।

"रोहितजी के मानजे।" "अच्छा!"

"हाँ। भोजन तो तैयार है न १ वह बहुत जल्दी में हैं। इस समय शायद ही बात हो पाए। पिताजी भी घर पर नहीं हैं।"

"जैसा समको ।"

मैनिक अपने को एकांत में पाकर घर की साज-सङा देखने लगा। पर मुहूर्त-मात्र में ही उनका मन न-जाने कैसा हो गया। वह अस्थिर और अशांत हो उठा। यहाँ तक कि उस घर में जब उसे किसी की परिचित मृति के दर्शन नहीं हुए और न बहुत मजग होकर सननं पर भी किसी का पश्चित कंठ-स्वर सुनाई पड़ा, तब वह गृह-स्वामी के स्तेह-पूर्ण आतिथ्य की अबहेला करके चलने के लिये उन्नत हो गया। इतने में हार पर किसी की छाया पड़ी। वह जमना थी। कर्णवती पर दुवारा जाकर वहाँ से अत्री लीट रही थी। उसे देखकर सहसा सैनिक के नेत्र-कोणों में उल्लाम फूट पड़ा । उसने मुग्ध और विभाहित होकर जम्रना के डाल के धुले हुए कमनीय मुख-मंडल पर दृष्टिपात किया । उस दृष्टि का म्पर्श पाकर जमुना के कपोल-प्रदेश आरक हो गए । वह अपने मलज्ज,

नीलोत्पल नेत्रों को अवनत करके तेजी से मीतर चली गई। उसे मैनिक का व्यवहार बड़ा रूढ़ और अमद्र जान पड़ा।

माई ने उसे देखते ही कहा—"जम्रुना, रोहितजी के मानजे आए हैं।"

(हैं।

''उनके लिये शीघ्र भोजन का प्रबंध करो।''

जमुना ने कुछ नहीं कहा। वह आँगन में धोती फैलाकर रसोई-वर में पहुँची। भाभी ने देखते ही कहा—''आजकल घंटों कर्णवती में स्नान करती हो, क्या बात है।''

"क्यों ?" जमुना ने अन्यमनस्क भाव से कहा।"

"भगवान् ने एक तो तुम्हें वैसे ही गोरा रंग दिया है, तुम उसे और गोरा बनाकर क्या करोगी ?"

जमुना ने खीं भकर कहा—''यदि कर्णवती के जल में म्यान करने से आदमी गोरे निकलते, तो तुम म्वम में भी कुएँ के जल से म्नान करना पसंद नहीं करतीं।"

जमुना की भाभी का रंग साँवला था। ननद की बात सुनकर वह चुप हो गई।

जमुना ने फिर कहा—''भैया को तुम्हीं परोस देना भाभी । मेरे मम्तक में पीड़ा हो रही है ।" उसकी भाभी ने हँसकर कहा—"मैं इस पीड़ा का कारण समकती हूँ। यहाँ आत्रो, पहले तुम्हारी चोटी गृंथ दूँ।"

"फिर गृंथ देना ।" कहकर जम्रना पास के घर में चली गई। सैनिक विमृद होकर बैठा था। कुंजन ने आकर उसे

इस पल-भर के भीतर ही उसके नेत्रों के सम्मुख जमुना की एक-एक करके चारो मूर्तियाँ आ गई थीं। पर उन नवमें आज की यह मूर्ति बड़ी मनोरम और आकर्षक थी। यह कुछ-कुछ वैसी ही थी, जैमी उसने नदी-तट पर प्रथम बार देखी थी। उस घटना की छ: महीने से अधिक हो गए। वह कान्यकुञ्ज जाते समय अपने अरव को जल पिलाने के लिये कर्ण-वती के तीर पर उतरा था। उस समय जिम्रा मुँह घोकर बैठती जाती थी और अपने मतीजे के लिये तट पर की शुक्तियाँ और रंगीन प्रस्तर-खंड बीन रही थी। उसका घुला हुआ गोरा मुख-मंडल सूर्य के उज्ज्वल श्रालोक में तपे हुए म्वर्ण की माँति दमक रहा था, और भीगे हुए केशों में प्रकाश की अनंत किरगें श्राँख-मिचौनी खेल रही थीं। उसी दिन उस सूर्ति की प्रत्येक रेखा उसके हृदय-पलट पर अंकितः हो गई थी। पर आज उन रेखाओं ने भीतर-ही-भीतर न-जाने कीन-से मंत्र-वल द्वारा उज्ज्वल-से-उज्ज्वल तर होकर अपनी आभा से उसके समस्त हृदय की आलोकित कर दिया।

कुं जन के अत्यधिक आग्रह करने पर उसने मीजन अवस्य किया। पर उसका चित्त और भी विश्व हो गया था। मोजन करते समय जम्रुना की मृति वरावर उसके सम्मुख रही। उसे सहसा यह जानकर यहां चोम हुआ कि यह अपने अस्व के लिये ही यहाँ नहीं आया है, वरन् उसके यहाँ आने में बालिका भी एक निमित्त थी। उसने यह भी देखा कि कान्यकुट्ज में रहते समय जब-जब उसने अपने अस्व का ध्यान किया, तब-तब उस उद्धत युवक के साथ—जिसका वध करने का विचार कर रहा था—इस बालिका की मृति अज्ञातका में ही छाया की मौति उसके सम्मुख आ गई, तो क्या वह उसे प्यार करने लगा था? उसके माई को अपने सम्मुख बैठा देखकर इस विचार से उसे संकोच अवगत हुआ।

मोजन करके सैनिक तुरंत चलने के लिये तैयार हुशा।

कुंजन ने कहा- ''ठहरिए । पिताजी आज राजा-

पुर गए हैं। उन्हें त्रा जाने दीजिए। वह त्रापसे मिलने के बड़े इच्छुक थे।"

सैनिक ने नहीं माना। उसने कहा—''ग्राज्ञा दीजिए। मुक्ते संध्या को ही कालिजर पहुँचना है।'' वह उठकर घर से बाहर निकल आया।

कुंजन ने कहा-- "आपकी इच्छा। जाइए, पर फिर मिलने के लिये।"

''तथास्तु।'' कहकर सैनिक चल दिया।

गाँव का एक चक्कर लगाकर वह उसी स्थान पर पहुँचा, जहाँ उसका अश्व बँघा था। उसे देखते ही हिनहिना उठा।

घर के किवाड़ भीतर से बंद थे। वह किसी की बुलाना चाहता था। इतने में उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी। वह हरिदास था, और अपने घर के सामने वैठकर रम्सी वट रहा था।

सैनिक ने उसके निकट जाकर पूछा—"क्यों जी, यह घर किसका है ?"

हिर्दास ने उसे सिर से पैर तक तीच्या दृष्टि से देखकर कहा— ''धीरजसिंह का।''

"वह इस समय भीतर होना ?" "नहीं।" ''कहाँ गया है ?"

"श्राप जानकर क्या कीजिएगा ?" हरिदास ने पूछा।

"तुम्हीं मुक्तसे पूछकर क्या करोगे ?" मैनिक ने उत्तर दिया ।

''पह हस्तिशुंड में नाहर का आखेट करने गया है।" फिर उसने च्यंग्य-मिश्रित स्वर में कहा—''क्या आप नहीं जाइएगा!"

"हस्तिशुंड कहाँ है ?" मैंनिक ने हरिदास के व्यंग्य की उपेचा करके पूछा।

"आप कैसे सैनिक हैं, जो हस्तिशुंड से परिचित नहीं। उसकी पहाड़ी तो दूर-दूर तक प्रसिद्ध है। वहाँ के गहन वन में महाराज कुमार तक सिंह और चीतल का आखंट करने आते हैं।"

"आते होंगे। वह किस खोर है ?"

''ब्राइए, में बता दूँ।'' हस्दिास ने मन-ही-मन इँसकर कहा।

मैनिक उसके पीछे हो लिया। हरिदाम ने गाँव से बाहर निकलकर दिच्चण की खोर कर्णवती के बाएँ नट पर सघन वन से हकी हुई एक शुंडाकार पहाड़ी की खोर संकेत किया और कहा—''देखिए, वह है हस्तिशुंड। वहाँ हाल ही में एक मिंह आया है। मँभलकर जाइएगा।"

सैनिक ने मुसकिराहट देख ली। उपकी मौंहें तन गईं। हरिदाम बोला—''श्रजी मैं ठीक कह रहा हूँ। महीने-भर की बान है, वह एक चरवाहे की मैंस ऐसे उठाकर ले गया था, जैसे बिल्ली चूहे को ले जानी हैं। फिर श्राप तो भैंग से भारी नहीं होंगे।"

''और तृतो उपकी एक दाइ में गमा जायगा। सैनिक ने नेत्र आरक करके कहा।

''तब फिर उप दाइवाने को देख न आओ, कैया है।" ''हाँ-हाँ, वहीं जाता हूँ।"

कहकर वह द्रुत वेग से पहाड़ की ओर चल दिया।

घीरज पहाड़ी की तल-भूमि पार करके मँमल-सँभलकर ऊपर चढ़ रहा था।

पर्वत-शिखर के वृत्त दूर से जितने सघन जान पड़ते थे, अब वे उतने ही विरल हो गए थे। द्वर्म की विरली किरणें खिरनी, तेद्ँ, अचार आदि वृत्तों के शाखा-जाल को मेदकर धीरज के प्रख-मंडल को उदीप्त कर रही थीं। लता-गुल्मों से आच्छादित भू-माग पर प्रकाश के गोल घन्ने नाच रहे थे। आगे चलने पर चाँदी की चादर की तरह चमकता हुआ कर्णवती का जल दिखलाई पड़ने लगा। कर्णवती उस पहाड़ी को परिवेधित करती हुई दक्षिण को प्रड़ गई थी। धीरज पर्वत के किनारे पर खड़ा होकर च्या-भग तक नदी के जल में प्रतिफलित होती हुई द्वर्ध की किरणों का ज्वलंत प्रकाश देखता रहा। फिर वह आगे बढ़ा। वहाँ जमीन ढाल हो गई थी और वृत्तों की सघनता बढ़ गई थी।

धीरज ने बीहड़ वन में प्रवेश किया। चारो ओर

सन्नाटा था। दिन में भी रात्रि का अम होता था। धर्म की किरणें कठिनता से भीतर पहुँचती थीं। धीरन यहाँ कई बार आया था। पर आज वह बहुत सजग और सचेत था। हाथ की कुल्हाड़ी बहुत हहता से पकड़े हुए था। कभी-कभी पीछे खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर चौंक पड़ता। मानों कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह ठिठक जता। भुड़कर देखता। फिर यह समभकर कि भाई। में से कोई कब्तर निकला है अथवा कोई वन्य पशु निकलकर भागा है, वह आगे चल पड़ता।

सहसा वह थमा। उसने अपने आस-पास किसी वन्य पशु की उपस्थिति का अनुभव किया। उसे सड़े मांस की उग्र गंध आई। वह समम्म गया कि वह सिंह की माँद के निकट हैं। उसने कुल्हाड़ी सँभाल ली। वह इधर-उधर देख ही रहा था कि एक फुरमुट से सिंह बाहर निकलकर उस पर टूट पड़ा। वह फुर्ती से नीचे बैठ गया। सिंह के पिछले पंजे उसकी पीठ पर पड़े। धीरज उछला और उसने लौटकर बगल से सिंह के मस्तक पर कुल्हाड़ी का मरपूर हाथ जमाया। सिंह ने मयानक गर्जना करके अपनी गर्दन मोड़ी और दाईं निकालीं। धीरज के सामने अधिरा छा गया।

उसे केवल एक सनसनाहट सुनाई पड़ी। सिंह ने गर्जन त्रोर त्रार्त-नाद किया। घीरज ने देखा कि सिंह की गर्दन में एक तीर ठँसा हुआ है। तुरंत ही एक तीर और त्राया और यह भी गर्दन में ठँम गया।

धीरज के देखते-देखते वह विकराल पशु मृत्य की वेदना से गों-गों करके चित होकर शांत हो गया। पर यह सब कैसे हुआ ? किस प्रकार यह नीयरा पशु पलक मारते मृतवाय होकर भूमि पर लोट गया ? कौन-से अलच्य करों ने धीरज की नन्ही-मी जान पर तरम खाकर उस पशु के कठोर शरीर को दो पैने और अच्क बाणों से मेद दिया ? धीरज को अधिक देर तक विस्मय नहीं करना पड़ा। उसने अपने मामने किसी की छाया देखी और दूमरे चण देखी अपने उसी पूर्व-परिचित सैनिक की मूर्ति । वह अपने भाले की नोक को सृतक सिंह के शरीर पर टेककर और उस पर अपना एक पैर रखकर धीरंज के सामने खड़ा हो गया। चर्ण-भर तक दोनो एक दूसरे को देखते रहे। धीरज महान् आश्चर्य के भाव से और मैनिक संतोष और लापरवाही की दृष्टि से।

अंत में सैनिक ने निस्तव्धता मंग की—''तुम थे ?'' ''ब्योर तुमने क्या समका था ?'' "में तुम्हीं को खोज रहा था।"

"अोर में तुम्हारी टोह में था।" "
"यदि इन मध्य चाहँ, तो इस भारे

''यदि इन मध्य चाहुँ, तो इस भाले से तुम्हारा मस्तक चूर्ण कर मकता हूँ।"

"यह तो इतना सहज और सरल नहीं है।"
"अच्छा, तो फिर प्रस्तुत हो जाओ।"

'भें उथत हूँ।'' ओर धीरज छाती तानकर खड़ा हो गया। परंतु उसने कुल्हाड़ी नहीं उबारी।

मैनिक चारा-भर निस्तब्ध रहने के उपरांत किमी पूर्व-स्मृति की घेरणा से बोला—''तुम आत्म-रचा का प्रयत्न नहीं करोगे ?''

"नहीं। जिन वाणों ने इस मीपण पशु का प्राणांत किया है, वे निस्मंदेह तुम्हारे धनुष से निकले हुए थे—"

16 854 911

"जिसने मेरे बचाने के लिये सिंह मारा है, उस पर में पहले हाथ नहीं उठाऊँगा।"

"धूर्त!" मैनिक ने मागर-त्रच की माँति चुब्ध होकर कहा-

''त्रीर तुमको में क्या कहूँ ?'' ''तो तुम्हें मुद्ध नहीं करना है ?'' ''युद्ध की कुछ ऐसी य्यानिच्छा भी नहीं है।'' ''जान पड़ता है, यहाँ पर लड़ने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। कोई दूसरा समय और स्थान मही।'' ''शीघ, और कोई भी स्थान।''

''कर्णवती के किनारे।''

(作事可 ?"

"जब तुम्हें समय मिले।"

''सैनिक के अधरों पर एक वारीक मुसकिराहट आई, जो आधे पल में ही लीन हो गई। वह सिर उठाए हुए वहाँ से चला गया। रोहित ठाक्कर का घर लखनज् के घर के सामने ही था। दस महीने हुए, वह अपनी ससुराल देवलपुर में आकर वस गया था। इसके पहले देवलपुर के निवासी उसे बहुत कम जानते थे, पर अब वस्ती के मभी लोगों से उसका हेल-मेल हो गया था।

लखनज् को जिस दिन मालूम हुआ कि उसका एक भानजा है और वह अविवाहित है, उसी दिन से वह उसके साथ जम्रुना की समाई का विचार करने लगा। इस संबंध में उसने रोहित से वातचीत भी की। रोहित ने जवाब दिया—"भैया, लड़का बड़ा सनकी है। वह तो विवाह करना ही नहीं चाहता।"

इसी से लखनजू की कुछ आशा हो गई । उसने कुंजन को कालिंजर भेजा। मालूम हुआ कि धनंजय लड़ाई पर गया है। पिता-पुत्र उसके लौटने की प्रतीचा करने लगे। दैव-योग से उस दिन वह स्वयं ही उनके घर आ गया। कुंजन उसे देखते ही उस पर आकृष्ट हो गया। उसने विचार कर लिया कि जिस तरह भी हो, इसके माथ जमुना का संबंध करना चाहिए।
सैनिक के चले जाने पर जमुना की मासी ने उसके
निकट जाकर कहा—''कहो, रोहित के मानजे को
देखा ?''

''मैं तो इसे एक बार पहले भी देख चुकी हूँ।'' जग्रना ने उत्तर दिया।

"अच्छा! तो यह कही कि स्वयंवरा हो चुकी हो।"

"चलो हटो । तुम मदा ऐसी ही बातें कम्ती हो।" "पसंद है न ?"

''वह तो बड़ा ऋशिष्ट ऋौर उजड़ है।'' जम्रुना महसा गंभीर बन गई।

जमुना की भाभी ने उसकी खोर देखकर कहा— "तुम्हें मेरी सौगंध जमुना, सच बताखो।"

जमुना सहमा भाभी के कंठ से लिपट गई और श्रश्न-रुद्ध कंठ से बोली—''मैं क्या वताऊँ, भाभी ?''

भाभी ने बहुत पूछा और अंत में उसके मन की बात जानकर उसने कहा—''यह तो असंभव है।''

संध्या को जब लखनजु राजापुर से लौटकर आया,

तब क्रंजन ने उससे धनंजय के आने की बात कही। सुनते ही लखनज् ने कहा— ''रोक क्यों नहीं लिया ?''

''वह बहुत जल्दी में था।''

''क्या राय है ?"

''बहुत अच्छा आदमी है। जम्रुना के लिये इससे उपयुक्त पात्र नहीं मिलेगा। ''

"तुमने कुछ चर्चा छेड़ी थी ?"

''इसका मौका ही नहीं मिला।''

"तुम क्या नमकते हो, वह राजी हो जायगा?"
"इसका भार मुक्त पर रहा। जम्रुना का विवाह अब
श्रीघ कर देना चाहिए। मैं कल ही कालिजर जाकर

उससे सिऌँगा।"

पिता की भी यही सम्मित हुई। कुंजन दूसरे ही दिन कालिजर गया। वहाँ पहुँचते-पहुँचते संध्या हो गई। उस दिन धनंजय से भेंट नहीं हुई। दूसरे दिन प्रातः-काल वह अचानक ही मिल गया। बड़े प्रेम से मिला, और कुंजन को अपने घर ले गया। वहाँ अकेली उसकी माथी। धनंजय ने कुंजन का परिचय दिया। उसने कुंजन का बड़ा आदर-सत्कार किया। संध्या को उपयुक्त अवसर देखकर उसने धनंजय के समच विवाह का प्रस्ताव उपस्थित किया, साथ ही उससे यह कहना भी नहीं भूला कि वह उदार विचारों का आदमी है, और अंतरजातीय विवाह को जुरा नहीं समकता, इम कारण इस विवाह में उसे किसी प्रकार की आपित न होनी चाहिए। धनंजय पहले नो आश्चर्य से अवाक होकर रह गया, किर मानो गाढ़ चिंता में निमन्न होकर बोला—''में विवाह नहीं करना चाहता।''

"यह तो बिलकुल अनहोनी बात है। यह आपकी भीष्म-प्रतिज्ञा तो नहीं है ?"

"सो बात नहीं हैं। सैनिक आदमी हूँ। दम दिन घर रहता हूँ, तो बीम दिन बाहर। ऐसी अवस्था में जान-ब्रुक्तकर एक चिंता मोल लेंने से क्या लाभ ? अन्यथा तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करने में मुक्ते कोई बाधा नहीं थी। प्रत्युत इसे मैं अपना सीभाग्य ही मानता।"

"यदि यह बात है, तो मैं भी तुम्हें अपनी बहन सौंपकर कृतकृत्य होना चाहता हूँ। क्या कहते हो ?"

"जो तुम कहो।"

''प्रस्ताव स्वीकार करते हो ?'' धनंजय दुबारा सोच में पड़ गया । फिर बोला— "कल प्रातःकाल ही मुक्ते मालवे की यात्रा करनी है।"

"तुम सहर्प जा सकते हो। इसमें बाधा ही कौन-सी है?"

''कई मास के उपरांत लौटूँगा ।'' ''विवाद तभी होगा ।''

भनंजय फिर चुप हो गया। पग-पग पर मानी वह विरोधी विचारों के भँवर में पड जाता था।

कुंजन ने कहा-"क्या सोचते हो ?"

''तब तक इस प्रस्ताव को विचाराधीन रक्खा जाय, तो कैसा ?''

''वह भी संभव हैं। किंतु उस पर अभी विचार कर लेने में बाधा कौन-सी है।''

''अनेक हैं, और कुछ भी नहीं। आप तब तक प्रतीचा कर सकें, तो कीजिए, नहीं तो—''

''मैं आपकी अप्रसन्नता मोल लेने नहीं आया।'' कुंजन ने बीच ही में कहा—''तो नहीं की आवश्यकता नहीं। हम लोग तब तक आपके विचार की प्रतीचा करेंगे।''

धनंजय ने कुंजन को देखा, फिर कहा—''श्राप मुक्ते विलक्त्रण श्रादमी जान पड़ते हैं। श्राज तक मेरी माता भी इस संबंध में मेरी स्वीकृति नहीं ले सकी; किंतु आपने आते ही मुके ऐसा मंत्र-मुग्ध कर लिया कि में आपसे महमा हाँ या ना कुछ भी नहीं कह मकता। किंतु आपसे एक बात पूछता हूँ। मुक्त-सरीखे साधारण मैनिक के माथ आप अपनी जिस बहन का चिर-संबंध ग्थापित करना चाहते हैं, इस विषय में आपने उसकी भी अनुमित ली है, या नहीं ?"

''क्या आपका तात्पर्य जम्रना से है ?''

"इस मंबंध में उमकी अनुमित लेने की आवश्यकता नहीं।"

"क्या जाने, आप भूलते हों।"

''में अपनी वहन को भली भाँति जानता हूँ। यदि आपको पाकर वह सुखी न हो सके, तो समकता चाहिए, वह निपट अभागिनी है।''

''यदि ऐसी बात है, तो इस संबंध में मैं अधिक प्रश्न नहीं करना चाहता। मैं मालवे से लौटने के बाद आपके प्रस्ताव का उत्तर दे सकंगा। इस बीच में मुस्ते बहुत कार्य करने को हैं। क्या आप तब तक मेरी प्रतीचा कर सकेंगे ?''

''ग्रवश्य।'' कुंजन ने प्रसन्न होकर कहा। ''ग्रापको धन्यवाद।'' कुं जन उमी दिन घर लौट आया। उसने पिता से कहा— "धनं जय एक प्रकार से राजी है। वह अमी मालवे जा रहा है। वहाँ से लौटकर अपना अंतिम निश्चय प्रकट करेगा। मैं उसके निश्चय की प्रतीचा करने का वचन दे आया हूँ। हमें नब तक ठहरना होगा।"

पिता ने इस समाचार पर संतोप प्रकट किया।

पहले गाँव के दो-चार पंचां का, किर गाँव-मर का यह माल्य हो गया कि लखनजू की पुत्री का विवाह कालिंजर के किसी ठाइर से होना निश्चित हुआ है। हिरदास ने यह बात धीरज से कही। सुनकर उसे एक आधात-मा लगा। मुँह से कोई शब्द नहीं निकला। हिरदास बोल उठा—"क्या बात है? इस समाचार को सुनकर सहसा तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया?" वह हँसा।

''कुछ नहीं ।'' धीरज ने कंपित स्वर में माथा नवाकर कहा।

"कुछ तो ?"

अंत में उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह लखनजू की पुत्री को प्यार तो करता ही है, उससे विवाह करने में भी उसे कुछ संकोच नहीं।" ''त्रोहो, यह बात है !'' हरिदास हँसकर बोला— ''इसमें कौन-सी बाधा है ? लखनजू से कहो न ?''

''लखनजू से ! इसके पहले मेरी जीभ कटकर गिर जाय, सो अच्छा ।"

''तो में कह दू ?"

"पागल तो नहीं हुए ?" धीरज ने मौंहें भिक्कोड़कर कहा ।

हरिदास ने फिर कुछ नहीं कहा ।

संध्या का समय था। जम्रुना नदी-तट पर बैल की रम्मी पकड़े हुए किं-कर्तव्य-विमृद होकर खड़ी थी। उसके हाथ से एक बैल छूट गया था। वह दोनो बैलों को नदी में पानी पिलाने लाई थी।

जो बैल छूट गया था, वह बड़ा मरकहा था। कुंजन और जमुना को छोड़कर और किसी की मजाल नहीं थी कि उसके ललाट पर हाथ रख ले। परंतु आज वह जमुना को भी नहीं मान रहा था। जमुना न उसे एक बार पकड़ने की कोशिश की; परंतु वह कुलाँच मारकर उससे सौ गज़ दूर जाकर खड़ा हुआ। जमुना समस्क गई कि अब उसे सामने से जाकर पकड़ना कठिन है। वह अपने बैल की प्रत्येक चेष्टा से मली माँति परिचित थी। वह उसे पकड़ने का उप- युक्त अवसर खोजने लगी।

जमुना के हाथ से अपने को वंधन-मुक्त करके वैल हरी-हरी दूव चरने लगा । जिस वैल की रस्सी जमुना के हाथ में थी, वह वहुत सीधा था । जमुना ने उसे छोड़ दिया। वह चकर काटकर धीरे-धीरे अपने बिगड़े हुए बैल की छोर छागे बड़ी। बैल मजे में टूब चरता रहा। जम्रना उत्पाहित होकर और भी छिक सतर्कता से धीरे-धीरे चलने लगी। वह रस्पी के निकट पहुँच गई। चुपचाप क्रुकी। परंतु उसने रम्मी से हाथ लगाया ही था कि बैल ने हुंकार करके दौड़ लगा दी। जम्रना वैसी ही खड़ी रह गई। दूसरे चण उसके मुँह से निकला—"…ए…ए… ए… ।" उसका स्वाम रुद्ध हो गया। फिर वह वायु-वेग से दौड़ पड़ी।

नदी-तट पर से जल-पूर्ण कलसी लेकर आती हुई एक वृद्धा क्रोधांध बैल की भरंपट में आकर पछाड़ खा नीचे गिर पड़ी थी। जमुना ने निकट पहुँचकर देखा कि वह धीरज की मा तारा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तारा गिरते ही अचेत हो गई थी। उसका मस्तक फट गया था, और उससे रक्त की धारा वह रही थी।

जमुना ने कलमी उठाकर देखी। उसमें अब भी थोड़ा पानी शेष था। उसने अपनी घोती का अंचल भिगोकर बद्धा का मुँह घोया। परंतु उसे चेत नहीं आया। जमुना शंकित और उद्विग्न हो उठी। उसने अपनी सहायता के लिये किमी को बुनाना चाहा। परंतु कोई नजर नहीं आया। तब उसने गाँव में जाकर धीरज को बुला लाने की बात सोची; परंतु तब तक इम बुद्धा का क्या होना ?

उसके भाषे से रह-रहकर कथिर का फीवारा-सा निकल रहा था। उसकी अवस्था देखकर जमुना का कोमल हृदय दुःख और अनुशोचना से धड़क कर उठा। वह कहाँ जाय? क्या करे? किसे पुकारे? नदी-तट पर कोई नहीं था। केवल थोड़े-से जल-पन्नी मंध्या की निविड़ निस्तब्धता मंग कर रहे थे।

जमुना अपने बैल भूल गई। उसने अंचल का छोर फाड़कर बुद्धा का ललाट बाँघा। किर वह उसे उठाने के लिये तैयार हुई। उसने कश्रीटा मारा। उसकी मुजाओं में न-जाने कहाँ से पुरुषों की-जैसी शक्ति आ गई। वह बुद्धा को गोद में उठाकर उसके घर की ओर चल पड़ी।

वस्ती में खँधेरा हो चला था। धीरज का घर इसी छोर पर था। जम्रुना ने देखा, घर की कुंडी चढ़ी है। तारा की संज्ञा-हीन देह को नीचे रखकर उसने कुंडी खोली। वह मीतर पहुँची। घर के एक काने में खँगीठी के भीतर उपले सुलग रहे थे। उसने उन्हें फूँककर घर का दीपक जलाया। फिर नाहर जाकर तारा को उठा लाई। उसे चारपाई पर लिटाकर नह स्वयं उसके सिरहाने बैठ गई। उसने चुलाया—''मा!''

तारा ने धीरे-धीरे श्राँखें खोलीं। उसने कराहकर एक करवट लेनी चाही। जमुना ने उसे सँमालकर दुखी स्वर में कहा—''लेटी रहा मा!'' तारा ने फिर श्राँखें मूँद लीं। उसके ललाट से रुधिर निकलना अव भी बंद नहीं हुआ था। जमुना ने श्रंचल फाड़कर जो पट्टी बाँधी थी, वह रुधिर से रँग गई थी। जमुना बैठी-वैठी सोचनी लगी—''धीरज कहाँ गया?''

एक से दो और दो से तीन घंटे बीत गए। जमुना को धीरज के आने की आहट नहीं सुनाई पड़ी। मीठे तेल के दीपक के चीण प्रकाश से आलोकित उम निस्तब्ध घर में बैठे-बैठे उसका जी ऊब उठा। एक बार उसने सोचा कि मुहल्ले के किसी व्यक्ति को बुलावे। फिर सोचा कि घर जाकर पिता या माई को समाचार दे। परंतु तारा की संज्ञा-हीन देह के निकट से उसे उठने की हिम्मत नहीं हुई। यह बैठी-बैठी सोचने लगी।

सहसा घोड़े की हिनहिनाहट ने घर की निस्तब्धता मंग की। जम्रना ने घीरे से कहा—''धीरज!'' परंतु किसी ने घर के भीतर श्रवेश नहीं किया। वह द्वार की ओर देखने लगी। उसे ऐसा जान पड़ा, मानो वाहर कोई किसी से बातें कर रहा है। वह उठकर द्वार पर पहुँची। कोई वाड़े के निकट खड़ा हुआ कह रहा था—''हंस, जान पड़ता है, तुम यहाँ खूच सुस्ती हो।" जम्रुना ठिठक गई। वह सुनने लगी—''परंतु यह कहाँ गया? कदाचित् भीतर हो—''

जग्रना ने आगे बढ़कर कहा — ''कौन है ?'' एक व्यक्ति अंधकार में आगे बढ़ा और बोला—''में हूँ।''

"तुम कीन !"

"धनंजय। और तुम-"

''मैं जम्रुना हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए ?'' एक बार आपने अश्व को देखने और—''

जमुना ने बीच ही में कहा—'' धीरे बात करो।'' क्यों ? क्या अब उसका स्थान तुमने ग्रहण किया है।''

जमुना त्रौर भी धीरे बोली—''धीरज घर में नहीं है। उसकी मा मृत्यु-शय्या पर पड़ी है।''

''मृत्यु-शय्या पर!'' जम्रुना श्रंधकार में देख नहीं सकी, श्रन्यथा वह देखती कि धनंजय के चेहरे का माव कैसा हो गया है।

उसने कहा-"हाँ।"

धनंजय बोला-- "क्या में भीतर चलकर उन्हें देख सकता हूँ ?"

"क्यों नहीं।" जग्रना को उस समय एक साथी की बड़ी आवश्यकता थी।

वह धनंजय को लेकर भीतर आई। उसने दीपक के प्रकाश में देखा कि उसकी पीठ पर कंवल वँधा है, कंधे पर भोला टँगा है, और पैर धूल से ढँक रहे हैं। वह समक्त गई कि धनंजय यात्रा करके आ ग्हा है। उसने धीरे से कहा—''बैठ जाइए।'' पास ही एक चारपाई और पड़ी थी।

धनंजय खड़ा रहा। वह तारा को देख रहा था— उसने कहा—''इन्हें क्या हो गया है ?''

जमुना ने धीरे से बता दिया कि गिरने से माथा फट गया है।

धनंजय ने तारा की देह स्पर्श की, िकर उसकी नाड़ी देखी। वह अपने चेहरे की उद्विग्नता छिपाकर बोला— ''कोई चिंता नहीं। रूधिर का रिसना अभी वंद हुआ जाता है।"

उसने कंत्रल नीचे रख दिया और भोला खोलकर एक डिबिया निकाली । उसने कहा—''मेरे पास एक लेप है। यह घाव पर संजीवनी का काम करता है।'' उमने तारा की पट्टी खोली, चत-स्थान का रुधिर पोंछा और लेप लगाकर पुनः दूसरी पट्टी बाँध दी। फिर उसने पूछा—''और कहीं तो चोट नहीं लगी?"

जमुना इस संबंध में कुछ नहीं कह सकी। तब धनंजय ने दीपक लेकर तारा के हाथ-पैर देखे। एक जगह टेहुनी में रुधिर था। एक घुटना भी कुछ चत-विचत हो गया था। धनंजय दोनो स्थानों की मलहम-पट्टी करके चारपाई पर बैठ गया। जमुना अब कुछ स्वस्थ हुई।

उसने कहा—''आपने बड़ा कप्ट उठाया। जा। पड़ता है, आप लंबी यात्रा करके आ रहे हैं। जल लाऊँ ? में आपसे पूछना भी भृत गई।''

''नहीं । इस समय ऐसी प्यास नहीं लगी ।''

"भूख तो लगी होगी। देखूँ, यदि घर में कुछ हो।" जमुना जाने लगी। धनंजय ने रोककर कहा—"मुक्ते भूख भी नहीं है। तुम निश्चित होकर बैठो। देखता हूँ, गृह-स्वामी की अनुपश्थिति में आतिथि-सत्कार का सारा भार तुम्हारे ऊपर आ पड़ा है।"

जमुना ठिठकी । फिर धनंजय का अम दूर करने के लिये बोली-- ''आप भूलते हैं। परिस्थिति ऐसी है

कि मैं यहाँ से जा नहीं सकती। यह मेरा घर नहीं है, और न यहाँ मेरा कोई अधिकार है। तो भी इस घर में यदि जल-पान की कोई वस्तु मिल जाय, तो उसे आपके सम्मुख उपस्थित करना में अपना कर्तव्य समक्रती हूँ।" कहकर वह घर के भीतर चली गई।

घनंजय ने सुख की एक दीर्घ निःश्वास लेकर जग्रना को जाते हुए देखा । वह उसे रोक नहीं सका । वह इस घर में एक बूँद जल ग्रहण नहीं करना चाहता था । परंतु वह उस बालिका का श्रनुरोध न टाल मका ।

जमुना एक रकानी में कुछ, मठरी और दो बासी प्रियाँ रख लाई। रसोई-घर के भीतर बहुत खोजने पर उसे इतनी ही सामग्री मिली थी।

धनंजय ने हाथ-पैर धोकर मठरी और प्राइयाँ साई और एक लोटा जल पिया।

जमुना ने पूछा-- "आप कहाँ से आ रहे हैं ?"

''इस समय महोबा से आ रहा हूँ।"

''मामा के यहाँ नहीं गए ?''

''वहीं तो जा ही रहा था।"

जमुना चुप हो गई।

धनंजय कहता गया—''परसों ग्वालियर से चला

था। बहुत थका हूँ। पर हम लोगों को क्या। सदैव घोड़े पर ही कसे रहते हैं। न हो, तुम सोखो। मैं इनके निकट बैठा हूँ।"

जमुना ने कहा—'' नहीं-नहीं । त्राप जाइए । थके हुए हैं । सोइए ।''

परंतु धनंजय न उठ सका।

तारा इम समय सुख से लेटी जान पड़ती थी। संभव है, दुर्बलता के कारण उसे हलकी नींद आ गई हो। उसके माथे पर जो पड़ी वँधी थी, उसमें रक्ष की सलक नहीं थी। जमुना समक गई कि रुधिर का रिसना बंद हो गया है।

धनंजय कुछ कहने के लिये विकल जान पड़ता था । इसी समय तारा ने नेत्र खोलकर सामने देखा और कहा—"धीरज!"

जम्रुना ने कहा—''क्या है मा १ धीरज नहीं हैं। मैं हूँ।''

''तुम हो, बेटी जम्रुना।'' तारा ने पीड़ा से करा-हते हुए कहा—''मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे घर में ?''

''नहीं मा। यह तुम्हारा ही घर है।''

तारा ने पुनः बग़ल में देखकर कहा---''यह कौन,

"नहीं। यह एक पखेशी हैं।"

''धीरज नहीं आया ?''

''अभी तो नहीं आया। वह कहाँ गया है, मा ?'' ''मामा के यहाँ गया है। आज आ जाने के लिये

कह गया था।"

जमुना ने कहा—"श्रव तुम सो जाश्रो मा। यहुन बात मत करो।"

"बड़ा दर्द है बेटी। तुम यहाँ कव से बैठी हो। वह किसका बैल था?"

जम्रना ने दुःख और लज्जा से कातर होकर कहा—''वह मेरा ही बैल था मा। छूट गया था।''

"तुम्हारा था! चलो, कुछ ऐसी चोट नहीं लगी, बेटी। मैं यहाँ कैसे आई ?"

"मैं उठा लाई थी। अब तुम अधिक बात मत करो मा।"

"कुछ नहीं। चोट तो बहुत लगी होगी। पर तुम्हारे उपचार से तो अब कुछ माऌम ही नहीं होता।" जम्रुना ने कहना प्रारंभ किया—"नहीं—"

वृद्धा अनसुनी करके कहती गई—''मेरी एक कामना है। जिस प्रकार इस समय तुम्हारे स्पर्श से अच्छी हो गई हूँ। उसी प्रकार मरते समय भी तुम मेरे निकट रहो, तो सुख से मर सक्ँगी।" त्रौर उसने स्नेह-पूर्वक जम्रुना के मस्तक पर हाथ फेरा।

जमुना बोली--''तुम सो जात्रो, मा। अधिक वात-चीत करने से कष्ट होगा।"

तारा ने आँखें मूँद लीं। वह सो गई। घर में फिर निस्तब्धता छा गई। धनंजय छत की श्रोर देख रहा था। सहसा बोल उठा—''जग्रना!"

"क्या कहते हो ?"

''तुमसे एक बात पृक्षता हूँ।"

"पूछी।"

''में ग्वालियर से जो समाचार लेकर आया हूँ, वह इतना महत्त्व-पूर्ण है कि सुभे रात ही में कालिजर पहुँच जाना चाहिए था।"

"त्राप रुक गए, इससे श्रापको कुछ हानि तो न होगी ?"

"नहीं । मुक्ते वैसे भी रुकना था । तुम्हारे भाई की एक जवाब देना था।"

''क्या ?'' जमुना ने पूछा ।

''तुम्हें ज्ञात है, तुम्हारे माई मेरे साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं।''

"मुके ज्ञात है।"

"इस संबंध में मैं तुम्हारी सम्मति जानना चाहता हूँ।" "भाई के निश्चय के समच इम संबंध में मेरी सम्मति नगएय है।"

धनंजय ने साहस करके पूछा—''तो क्या यह कार्य तुम्हारी इच्छा के प्रतिकृत होगा ?''

"और क्या अनुकूल होगा ?" वह उठकर खड़ी हो गई और बोली—"बड़ी गर्मी है।" वह आँगन में चली गई।

धनंजय ने एक दीर्घ निःश्वास ली । उसने कहा— "जम्रना, मुक्ते आत्म-निवेदन का पुरस्कार मिले या नहीं । मैं तुम्हें प्यार करता हूँ।"

जमुना के कानों में जैसे किसी ने गरम सीसा ढाल दिया हो। ऐसी बात उसने आज तक किसी के मुँह से नहीं सुनी थी।

उपाकाल की शीतल वायु के संस्पर्श में भी उसने पसीने से भीगते हुए कहा—''तुम मेरा अपमान—''

धनंजय बीच ही में बोला—''वम-वस, घर में सुमूर्व रोगी लेटा है। मैं नहीं समकता कि तुम मेरी बात ऐसी अनसुनी करोगी।''

उसी समय बाहर अरुगाचृड़ बोल उठा। घोड़ा हिनहिनाया। किमी ने बुलाया—

'4HT !"

जमुना ने जल्दी से जाकर किवाड़ खोले। उपा की अरुशिमा से घर भर गया। सामने धीरज खड़ा था। वह जमुना को देखकर चौंक गया। उसे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा—''जमुना!"

जमुना ने उत्तर दिया—''हाँ, मैं हूँ। तुम अभी आए!''

धीरज शंकित होकर बोला—"क्यों ? तुम इस समय, इस घर में कैसे !"

"भीतर चलो। सब सुनाती हूँ। तुम्हारी मा को चोट लगी है।"

धीरज शीघता से भीतर पहुँचा। सामने धनंजय को बैठा देखकर वह फिर ठिठक गया। उसने कहा— ''तुम, धनंजय!''

भनंजय उठकंर खड़ा हो गया और बोला—''हाँ, मैं हूँ। चमा करो। परिस्थिति ने मुफे तुम्हारा अतिथि बनने के लिए बाध्य किया—''

धीरज जल्दी से बोला-''बैठो, तुम-जैसे शत्रु का

आतिथ्य बड़े मौभाग्य से मिलता है।" वह अपनी मा के संबंध में जानने के लिये व्यग्न था। तारा के सिर-हाने पहुँचा और चौंककर बोला—"जमुना, यह

जम्रना ने सारा हाल सुनाया। श्रंत में उसने कातर होकर कहा—''मुके इस दुर्घटना का बड़ा दुःख है। मेरे बैल के कारण यह सब हुआ है।''जम्रना का स्वर काँप रहा था। वह रोई पड़ती थी। धनंजय ने यह मब स्पष्ट देखा।

घीरज बोला—''दुःख किस बात का जम्रुना ? मेरे लिए तो यह दुर्घटना मंगल-प्रभात लाई है। तुमने आज मेरा घर आलोकित किया है।''

निम्मंदेह वह धनंजय की उपस्थित भूल गया था। जमुना मानो अपने को संयत करके बोली—"मैंने कुछ नहीं कया। यदि धनंजय न आए होते, तो मा की इस समय न-जाने क्या अवस्था होती।"

धीरज ने एक बार तरल नेत्रों से धनंजय को देखा, अफिर उसने बुलाया—

"सा !"

तारा नेत्र खोलकर बोली—''बेटा, तुम आ गए !''

"अच्छा है। जमुना ने मेरे प्राण बचा लिए । संध्या से यहीं बैठी हुई है।"

जमुना वोली—"मुक्तमें ऐसी शक्ति कहाँ ?"

तारा ने दुःखी होकर कहा—''मैं जानती हूँ। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि कल ही धीरज के माथ नेरी गाँवर पड़ जाय।''

जमुना लजा से लाल हो गई। उसने धीरज की श्रोर मुड़कर जल्दी से कहा—''श्रव मैं जाउँगी।"

धीरज मृदुल स्वर में बोला—"मवेरा होना चाहतां है। रात-भर जागी हो—"

जमुना चली गई। धीरज ढार की श्रोर देखता. रहा, मानो उसने कोई अनोखा स्वप्न देखा हो।

उम समय आँगन में प्रकाश की किरणें फैल चली थीं। धनंजय अपना कंबल लपेटन लगा। धीरज ने कहा—''धनंजय, तुमने एक बार मेरे और अब मेरी मा के प्राण चनाकर मुक्ते अपना किर ऋगो बना लिया है।''

धनंजय बोला—'वह कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में अत्येक मनुष्य यही करता। इस ममय तुम मेरे मैनिकः वंघु हो। घर में शत्रु का आक्रमण हुआ है—"

''कैसा शत्रु !'' थीरज ने बीच ही में पूछा।

"म्लेच्छ महमूद कालिंजर पर चढ़कर आ रहा है। दो ही तीन दिन में यहाँ रणचंडी का मीपण नृत्य होने को है। मुक्ते शीघ ही कालिंजर पहुँचना है।"

वह कंवल उठ।कर तेजी से बाहर निकल आया। धीरज उसके पीछे गया। अपने स्वामी को देखकर हंम हिनहिनाया। धनंजय ठहर गया। उमने पीछे देखकर कहा—

''धीरज, तुमने मेरा अश्व ही नहीं लिया है,

धीरज बड़ी देर तक खड़ा-खड़ा इम किंतु का अर्थ लगान की चेण्टा करता रहा। जमुना ने धीरज के घर से बाहर निकलकर सबसे पहले यही मोचा कि वह भाई से क्या कहेगी। वह रात-भर घर नहीं गई। यह सुनकर कि वह धीरज के यहाँ रही है, थाई और पिता अवश्य ही बहुत असं-तुष्ट होंगे। माई नो आग हो जायगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह मत्य कहेगी।

वह जिम ममय घर पहुँची, उसका माई पिता से बात कर गहा था। पिता-पुत्र, दोनो ही चितित थे। एक बेल अपने आप घर पहुँच गया था। परंतु जब जमुना दूमरा बैल लेकर घर नहीं पहुँची, तब कुं जन ने ममक लिया कि बैल छूट गया है। उमने आठ बजे तक जमुना की प्रतीचा की। न तो जमुना आई और न बैल आया। तब वह चितित हुआ। वह कण्वती के किनारे देखने गया। उमके बाद नदी के उम पार घने वन में ग्यारह बजे तक 'जमुना! जमुना!' की टेर लगाता रहा। फिर उमने बस्ती में आमुना शे कही घरों में जमुना को तलाश

किया। जमुना नहीं मिली। यह निराश होकर घर आया। उसके पश्चात् पुनः खोजने गया। एक बार लखनज् भी कर्णवती के किनारे का चक्कर लगा आया। रात-भर पिता-पुत्र के मन में तरह-तरह की दुश्चिताएँ उठती रहीं। सबेरे कुंजन पिता से कहने लगा—

''कहाँ खोजें ? वह ऐसी लड़की नहीं, जो महज में विपत्ति में पड़ जाय।"

जमुना ठिठक गई। फिर सामने आई। पुत्री को देखते ही लखनज् का वदन प्रफुल्लित हो गया। कुंजन स्नेह-मिश्रित रोष प्रकट करके बोला—"जमुना! तुम रात-भर कहाँ रहीं? हम खोज-खोजकर हैरान हो गए। क्या वैल नहीं मिला? हमें समाचार तो देतीं?"

जमुना चर्ण-भर तक चुप रही। वह मोचने लगी, कि अपनी वात कहाँ से प्रारंभ करें।

लखनज् ने कहा-- "चुप क्यों हो गई बेटी। बैल नहीं मिला, न मिलने दो। घर में इतनी जोड़ी तो बँधी हैं।

अंत में जमुना अपने हृद्य का समस्त लाहम एकत्र करके बोली—''पिताजी, मैं रात-भर धीरज के यहाँ रही—''

पिता और पुत्र, दोनो पर ही जैसे वजावात हुआ

हो। लखनज् विस्मय से अवाक होकर पुत्री की ओर देखता ग्रहा और कुंजन क्रोध से नेत्र विस्फारित करके बोला—''धीरज के यहाँ ?''

जमुना वोली—''हाँ, उनकी मा को चोट लगः गई थी। बैल ने—''

्रिल श्रीरज बीच ही में दाँत पीमकर बोला—"कर्ल-किनी!"

जमुना जुप हो गई। लखनज् न त्रापने स्वर की यथामंभव स्निग्ध बनाकर कहा—''हाँ बेटी, क्या हुआ ? बैल ने—''

''वैल ने मार दिया था।'' जग्रना इतना कहकर चुप हो गई।

कुं जन क्रोध के आवेश में आँधी की माँति प्रकं-पित हो रहा था। अंत में उमने शांत होकर कहा— ''दाऊ, ऐमी बहन न होती, तो अच्छा था।''

जमुना के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कटे हुए हूँ ठ की माँति वहीं चब्तरे पर बैठ गई। भाई यदि अपनी कटारी उसके कलेजे में मोंक देता, तो उसे मृख होता। उसने पिता की खार देखा। लखनज् के चेहरे से ऐसा जान पड़ता था, माना उसे कोई बड़ी पीड़ा हो रही हो। उसी समय किसी ने पुकारा—

"कुं जनसिंहजी हैं ?"

जमुना धीरे से उठकर आँगन में चली गई। कुंजन ने द्वार की ओर देखा। घोड़े पर सवार धनंजय को देखकर उसकी अधरों पर स्वागत की हँसी नहीं फूटी। उसने मुसकिराने की व्यर्थ चेष्टा करते हुए कहा—''आइए, आइए। क्या घोड़े से नहीं उतरेंगे ?'' और वह वाहर आ गया।

धनंजय बोला—''चमा कीजिए। इस समय मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुक्ते अभी कालिजर पहुँचना है। यह देखिए, मामा से घोड़ा माँगा है।''

क्रंजन बोला — "यह तो आप अन्याय कर रहे हैं। घोड़े से नीचे तो उतिरए।"

''नहीं। मैं घोड़े पर चढ़े-चढ़े ही आपसे एक बात करूँगा।''

"कहिए। आप तो वास्तव में बड़ी जल्दी में हैं। मैं दो बार कालिंजर गया। परंतु आपके दर्शन नहीं हुए। जान पड़ता है, मालवा में बहुत दिन लग गए।"

"हाँ। मैं मालवा से ग्वालियर चला गया था। अभी लौट रहा हूँ। मुभे और कुछ काम नहीं था। केवल आपके प्रस्ताव का उत्तर देना था।" कुंजन ने धनंजय के घोड़े के और भी निकट उप-नियत होकर कहा—''हाँ, मैं आपसे वहीं मुनना चाहता था।''

''मैंने विवाह न करने का निश्चय किया है।''

''वनंजय ने जैसे कोई बड़ा श्रशुम श्रीर अप्रत्या-शित समाचार सुना हो। उसने कहा—

"मो क्यों? आपने एक प्रकार से बचन दे दिवा था। हम लोग भी निश्चित थे।"

"मैं त्रापको अपने से अधिक उपयुक्त पात्र वनलाता हूँ।"

मेरी दृष्टि में आपकी ही उपयुक्तताका मृत्य मक्से अधिक है।''

''आप भूलने हैं। खोजने से आपको यहीं मुक्तसे अच्छा पात्र मिल जाता।''

"उमका नाम सुनं" कुंजन ने धनंजय को देखकर कहा!

''धीरज—''

"श्राप क्या कहते हैं! उस नीच-"

''श्रापकी बहन उसे प्यार करती है। वह भी श्रापकी बहन को प्यार करता है। इन दोनो का संबंध न करके श्राप श्रन्याय करेंगे।'' "यह बात यदि और किसी ने कही होती, तो उसकी जीभ काट लेता!" कुंजन ने क्रोधावेश की संयत करके कहा।

"आप ठीक कहते हैं। अपनी बहन के मंबंध में अत्वेक भाई अंधकार में हो सकता है। अच्छा, प्रणाम।" उसने बोड़े को एड़ लगाई। फिर पीछे देखकर ोजा—"एक बात और रह गई। कालिजर पर स्लेच्छों का आक्रमण हो रहा है। में आपको और आपके सब गाँववालों को रख-निमंत्रण दिए जाता है।" कहकर उसने बोडा बढा दिया।

कुंजन कोध से हतज्ञान होकर अपने स्थान पर ज्यों-का-त्यों खड़ा रहा। ''उमकी वहन धीरज को प्यार करती है!'' ओह! कैसा पाप था। कैसी लज़ा थी! यदि दो घड़ी पहले किसी ने—फिर चाहे वह धनंजय ही क्यों न होता—उपने यह बात कही होती, नो वह अपने और उमके प्राग्ण एक कर डालना। परंतु इस समय जब कि वह स्वयं जम्रुना के मुँह से सुन चुका था कि वह रात-भर बैल नहीं खोजनी रही, वरर्धांगज के घर रही है, वह किसी से कुछ नहीं कह सका। परंतु धीरज ने—उस कुसे ने—उस कुसी के छोकड़े ने—उसकी वहन पर दृष्ट डाली है। उसे

केत 208

अपने घर पर रोक रक्ला! यह एकदम असहा था! वह इसे सन नहीं मकता था। देख नहीं मकता था।

वह अपने स्थान पर कोध से काँप उठा।

उसने एक निश्चय कर लिया। वह आग और क्य में से या तो आग को शांत करेगा या क्रम को उखाड फेकेगा।

धर्मजय सुर्खाथा। अथवा कम-से-कम वह अपने को सुर्खा अनुभव करने का प्रमन कर रहाथा। परंत् गाँव से बाहर निकलते ही उसने देखा कि उभका हृद्य बठ रहा है। उसे न-जाने किमी वेदना हो गई। है।

वास्तव में वह जम्रुना को प्यार करता था। वह पहली बार उसे देखते ही उस पर अनुरक्त हो गया था। उस समय उसे जान करने की लालमा उसके मन में जाग्रत नहीं हुई थी। परंत जब कंजन ने स्वयं ही जाकर उसके समज्जा जाना की ग्रहण करने का अस्ताव उपन्यित किया, तब उसका हृदय एक अनिर्वचनीय त्रानंद के स्पर्श से पुलाकित हो उठा। त्रपने महज-म्बभाव और जाति-गत स्वाभिमान के कारण उसने अपने आनंद को प्रकट नहीं होने (देशा। उमने कंजन के प्रस्ताव को तरंत स्वीकार कर लेने में अपनी गौरव-डानि समर्भा । इनके अतिरिक्त उप समय आर्यावर्त के राजनै तेक आकाश में विपत्ति के काले बादल मँडरा ग्हे थे। कब क्या हो जाय, इसका कोई निश्चय नहीं था। उसे मालवा जाना था। उसने फुंजन को नि।श्चत उत्तर नहीं दिया। परंतु उस दिन वह रात-भर यहीं रोच्यता रहा कि अधना को पाकर वह राचम्रुच सुख से रहेशा।

माला से जाँटते समय उसे पना चला कि म्लेच्छ महमृद ग्वालियर पर चड़दार आ रहा। है। वह वहाँ का यम। नार लेने के लिये ज्वालियर पहुँचा। तब तक महमृद ग्यालयर के सांडलिक राजा को पराजित करके कालिजर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से कालपी की ओर बढ़ गया था। धनंजय उमी दिन कालिजर के लिये चल दिया। मार्ग में वह इंस की देखे विना आगे नहीं बढ़ सका। इसके जिल्ला बह अपने मार्ग के समस्त जनपदों को महसूद के बाजरूए से मचेत करना चाहता था। देवलपुर में अपने मामा से मिलना चाहता था और कुंजन से यह कहना चाहता था कि वह उसकी बहन से विवाह करने की तैयार है, परंत महमृद के आकर लौट जाने के बाद ।

यह घटता-परिन्थिति उसके प्रतिकूल गृही। वह धीरज के रुधिर से अपनी प्रतिहिंसा की आग वृक्ताने नहीं आया था। उसने सोच लिया था कि इस समय उससे बदला लेने का न तो उपयुक्त अवसर ही है और न यथेष्ट समय। वह हंस से दो-एक वातें करके अपन मामा के यहाँ और फिर वहाँ से क्रंजन के यहाँ जाकर उसी रात कालिंजर जाने के विचार में था। परंतु धीरज की माको ुक्का पर पड़ादेखकर यह जाने की बात नहीं माच सका। इनके अतिरिक्त जिन बालिका को वह प्यार करताथा और जिसके नाथ उसका संबंध होनेवाला था उनके साथ दो-एक बातें भी करर्न<sup>,</sup> थीं। पहले तो उसे मंदेह हुआ। उसे मालवा में कई महीने लग गए थे। उसने समभा, शायद इस बीच में कि कि बदल गई हो, अर्थात मंभव है, दो-चार महीने तक प्रतीचा कर चुकने के उपरांत कंजन ने अपनी बहन का विवाह इस धीरज के माथ कर दिया हो । उनका वह मंदेह जम्रना ने ही तुर कर दिया । उसे बड़ा सुख मिला। परंतु उसके बाद हवा के एक ही भोंके में उसका मारा सुख-स्वम ताश के पत्तों के महल की भाँति एक ही बार भृभिसात हो गया । उसने और भी देखा, धीरज के अपने पर जमना ने कितना दःख, कितनी कानग्ता और कितना मंकीच प्रकट किया। इस मबका अवस्य कुछ अर्थ था। जो कुछ समभ्यतं को शेप रहा था, वह धीरज की माने प्रकट कर दियाथा।

आश्चर्य की बात है कि इन दो शिमयों पर उसे तनिक भी विद्वोप नहीं हुआ और उनके सुख पर तनिक भी ईर्ष्या नहीं हुई । उसे कालिजर का युद्ध-चेत्र याद त्राया । उत्र समय न-जानं क्या हो, इसी संतोप से उमने अपने उद्दे लित हृद्य को शांत किया । वह धीरज के घर से निकलकर कर्णवती के तट पर गया। वहाँ उसने नित्य-कर्म से निष्टत्त होकर स्नान द्वारा विगत दिवस की यात्रा और राजि-जागरण की श्रांति को हर किया। फिर उसने मामा के यहाँ जाकर घोड़ा माँगा और उनसे विदा होकर कंजन से केवल एक बात कहने के लिये उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई। उस एक बात को सुँह से निकालते समय उसे तिनक भी प्रयास नहीं करना पड़ा। परंतु अब ं यदि कोई उस बात को वापस ला सके, तो उसके बदतो में बह अपना सर्वस्व देने को तैयार था।

एक बार उसके मन में आया कि उसने बस्तुतः है। उसने गर्व से अपनी छाती ठाँची करनी चाही, परंतु उसका सर्वांग और भी शिथिल हो गया। इतने में उसका अश्व हिनाहिनाया। धनंजय ने सामने दृष्टि फेकी। राजपथ पर एक वृक्ष के नीचे धीरज उसका हंम लिए खड़ा था। निकट पहुँचने